# धन्यवाद के साथ स्वीकार.

उन शीघबोध भाग ६-७-८-६-१० वा की छपाइमें जीन शानप्रेमियों ने द्रव्य सहायता दे श्रपिन चल लच्मी का सद् उपयोग कीया है उसे महर्प स्वीकार कर धन्यवाद दीया जाता है श्रन्य सज्जनों को भी चाहिये की इस ' हाानयुग ' के श्रन्दर सर्व दानोमें श्रेष्ट हाान दान कर श्रपिन चल लच्मी को श्रचल बनावे किम-धिकम द्रव्यसहायकों की शुभ नामावली।

- २५१) शाहा गवतमलाजी मुजतानमलाजी बीथग मु. नागीर
- २,४१) शाहा वाद्रमलजी सागरमलजी समद्दीया मु. नागोर
- २०१) शाहा लाभचन्दजी जवँगीमलजी खजानची मु. नागोर
- . ५१) शाहा शिवलालची जेठमलजी वांठीया मु नागौर
- ३ ४५) श्री मुपनोंकी स्रावादानीके
- १४१) श्री भगवतीसृत्रादि पूजाकी स्रावन्दके

<sup>1240)</sup> 

### प्रस्तावना.

#### प्यारे पाठक वृत्य ।

श्री रत्नप्रभाकर ज्ञान पुष्पमाला श्रॉफीस फलोदी मारबाड से स्वल्प समयमे श्राज ७७ पुष्प प्रकाशित हो चुका है जिस्में शीववोध भाग पेहलेसे पचवीस वा तक प्रसिद्ध हुवे हैं जिस शीववोधके भागों में जैन सिद्धान्तों का तत्त्वज्ञान इतना तो सुगमता से लिखा गया है की सामान्य बुद्धिवाले मनुष्यों को भी सुखपूर्वक समजमे श्रा सके । इन शीववोधके भागों की श्रम्छे श्रम्छे विद्वानों ने भी श्रपने मुक्तक- गठसे वहुत प्रशसा कर श्रपने सुन्दर श्रिमिप्राय को प्रकट कीया है की यह शीववोध जैन श्वेताम्बर दिगम्बर स्थानकवासी श्रीर तेरहा पन्थीयों से श्रिनिश्क्त श्रम्य लोगों को भी बहुत उपयोगी है कारण इन भागों मे तत्त्वज्ञान श्रात्मज्ञान श्रध्यात्मज्ञान के सिवाय कीसी मतमत्तान्तर-गच्छ गच्छान्तरगदि कीसी प्रकार चर्चाश्रों या समुदायीक मधडों को विलक्ष्ल स्थान नहीं दीया है.

इन शीघ्रवीध के भागों की महत्त्वता के वारे मे श्रिधिक लिख हम हमारे पाठकोंका श्रिधिक समय लेना ठीक नही समभते हैं कारख पाठक स्वयं विचार कर सक्ते हैं की इन भागों की प्रथमावृत्ति " जो सुगमता से सरल भाषाद्वारा श्रावाल से वृद्ध जीवों को परमोपकारी श्रपृर्वज्ञान" प्रकाशित होते ही हाथोहाध खलास हो जाने पर दिनी-यावृत्ति ह्रपाइ गइ वह भी देखते देखते खलास हो गइ। कीतनेक भाई प्रमाउवस हुचे दूसरी कीतावो की माफीक़ जब मगाबे गे तब ही मील जावे गे इस विश्वास पर निगस हो वेठे थे. उन महाशयो के मांगणी

के पत्रों से हमारं तारों के फेल तंग हो गये थे, पत्रपेटी भर गई थी उन ज्ञानाभिलापीयों के लिये शीव्रवीध भाग १-२-३-४-४ द्वितीय मृतीयावृति आप लोगों की सेवामें भेज दी गई है इस समय यह भाग ६-७-द-६-१० वा पहले की निष्पत् बहुत कुच्छ सुधाग के साथ नैयार करवा के आप साहिवों के कर कमलों मे उपस्थित कर हमारे जीवन को कृतार्थ समजते है। यह ही ईन कीतावों का महच्च है। विशेष आप इन सब भागों को आद्योपान्त पढ जिजीये ताके आपको रोशन होगा की यह एक अपूर्व ज्ञानरत्न है।

पाठकों । ईन शीच्रवोधके भागों में कथा काहानीयों नहीं है इन में है जैन सिद्धान्तों का गास तत्त्व जैनों के मूल श्रंगोपाग सुत्रों का दिन्दी भाषादाश संचित्र सार=तकत्तमा क्षमं वतलाया गया है जैसे ग्रनाभिलापी मनुष्य समुद्र में प्रवेश करते समय नौका का सादर गिकार करता है इसी माफीक जैन सिद्धान्त कपी समुद्रमें तत्त्वज्ञान गरी ग्रनाभिलापीयों को शीच्रवोध कपी नौका का सादर स्वीकार करता चाहिये। कारण विगर नौका समुद्र से ग्रन प्राप्त करना मुश्किल है अपी मासीक विगर शीच्रवोध जैन सिद्धान्त गरी समुद्र से तत्त्वज्ञान

राजतो । जीन सत्रों का नाम मात्र श्रवण करना हुईने। या वर सर छ। व स्पष्ट स्थित भाषा में क्यापके कर कमलों में उपस्थित हो चुका है । स्रव भी स्त्राप इनके लाभ को न प्राप्त करे नो कमन-सिवी के सिवाय क्या कहा जावे । श्री भगवतीसृत्त, पत्रवणाजीसृत्र, नन्दीसृत्र, श्रनुयोगद्वार सृत्र, उपसकादशाग स्त्रन्तगडदशाग, श्रनुत्तरो-ववाइस्त्र पाच निरियावलीका सूत्र, वृहत्कल्पसूत्र, दशाश्रुतस्कन्धसृत्र, ज्यवहारसूत्र श्रोर निशियसृत्र इनो का सार इन शीव्रवोध के प्रत्येक भागोंमे वतलाया गया है ।

श्री पन्नवणाजी सूत्र के ३६ पद है वह श्रान्य श्रान्य भागों मे प्रकाशित हुवे हैं । जिसकी क्रमश श्रानुक्रमणिका शीघ्रवोध भाग १२ के श्रादिमे दी गइ है की पढनेवालोंको सुविधा रहे इसी माफीक श्री भगवतीजी सूत्र की भी श्रानुक्रमणिका यहापर पृष्ट १ से दी गई है ताके जरुरत पर हरक सबंध को पाठक देख सके ।

संग्रहकर्ता मुनि श्री का खास उद्देश ज्ञान कर्गठस्थ करने का है इसी वास्ते श्रापश्री ने विशेष विस्तार न करके सुगमतापूर्वक लिखा है श्राशा है की श्राप ज्ञान प्रेमी इस कीताव से श्रावश्य लाभ उठा-वेंगें इत्यलम् ॥ शम् ॥

> मेघराज मुनोत मृ. फलोटी (माग्वाड.)

### ज्ञान परिचय।

पूज्यपाद प्रात स्मरणीय शान्त्यादि भनेक गुणालकृत श्रीमानमुनि श्री ज्ञानमुन्द-रजी महाराज माहित्र ।

मापत्रीका जन्म मारवाड ओमान वर्द मुत्ता जातीमें म १९३७ दिजय दश-भिक्ते हुना था. यचपन में ही आपको ज्ञानपर बहुत प्रेम था स्वल्पात्रस्थामें ती अप मनार व्यवहार वाणिज्य व्यापारमें अच्छे कुराल थ स. १९५४ मागगर वर १० को आपका विवाह हुना था देशाटन भी आपका बहुत हुना था विशाल कुडुम्ब मतापिता भड़ काका कि मारि को त्याग कर २६ वर्ष कि युनाक वयमें स १९६३ चेत वड ६ को मापने स्थानकातीयों में दीक्षा ही थी. दशागम और ३०० थी कड़े प्रकरण कुटम्थ कर ३० सबोकी बाचना करी थी तपश्चर्या एकान्तर छूछ छूठ, माम पाना मादि करनेमें भी आप सुरतीर थ मापका व्याप्यान भी बड़ाही मधुर रोजक और अनुरागी था शास्त्र अवलोकन करने में ज्ञात हुना कि यह मूर्ति उत्पापका का पत्थ स्वरूपोत कल्पीत समुत्यम पेदा हुना है। तत्पश्चात सर्पकचे कि माफीक दुक्कों वा त्याग कर आप भीमान् रत्निजयजी महाराज साहित के पास ओजीयों तीर्थ पर दं अत्ये गुकु मादेशम उपकृत गट्छ स्वीकार कर प्राचीन गट्छका उद्धार कीया। स्वल्य स्वरूप मार्ग भी मार्ग दीज्य पुरुषार्थ द्वारा जेन समाजपर बड़ा भाग उपकार कीया माप-भाग मार्ग दीज्य पुरुषार्थ द्वारा जेन समाजपर बड़ा ही जानका उद्योत करते हैं

संशीयों ती में पर पाठशाला बोडींग कक किन्त लायबेरी, श्री रत्न प्रभावर इस प्रभावर भंडार आदि में आपश्रीने मदद करी है फलोधी में श्री रत्नप्रभावर हर पूष्पांगला गर मा-डाकी दुगरी बारा आशीयों में स्थापन करी जिन मेंस्थाों हारा है राज्या का तरा जानमय आज ७७ पुष्प भीवल चुके है जिस्की कीतावे ३०००० वर्गपन स्वत्र्यतान के राज विभागम जनता कि मना बजा रही है इनके रिकार किनारशाला किन लायबरी आदि भी राज्यापन करवाड गड थी हम सायव कर दाव से या प्रश्नीय करवाड की हम सायव कर दाव से या प्रश्नीय करवाड की समा करवाड की समा करवाड की सायव करवाड से से सायव करवाड से सायव करवाड

भागः चरणापासकः, पुल्तद्दश्याद्द्यं १०१४५ ०० **इन्द्रचंद् पारस्य**—नोइस्ट सेकेटरीः

श्री जन युवर पित्रपगटल, श्राफीय-लोहावट (माग्वाड).

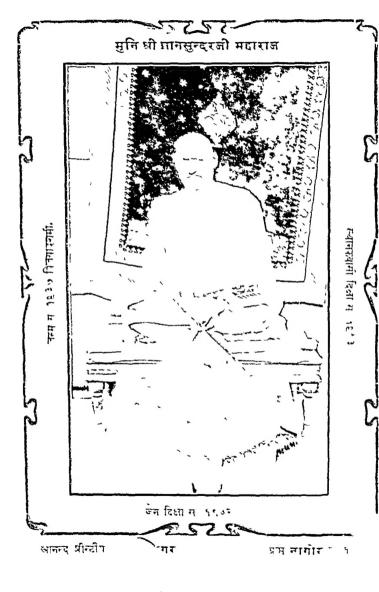

### रत्न परिचयः

परम योगिराज प्रात स्मरणीय अनेक मद्गुणालकृत श्री भी १००८ भी श्री रत्निवजयजी महाराज माहित्र!

भापश्रीका पितत्र जनम कच्छांदेश ओमवाल हाति म हुवा था आप बालपणासे ही वियादेवीक परमोपासक थे दश पर्विक बाल्यावस्थामें ही आपने पिताश्रीके साथ समार त्याग किया था, अठारा वर्ष स्थानकवासीमत में दीक्षा पाल सत्य मार्ग सशो- धन कर-शास्त्रविशारद जेनाचार्य श्रीमद्विजयधर्मसूरीश्ररजी महाराजके पास जेन दीक्षा धारण कर सस्कृत प्राकृतका अभ्यास कर जेनागमोका अवलोकन वर आपश्रीने एक अच्छे गीतार्थाकि पित्तको प्राप्त करी थी आपश्रीने कच्छ, काठीयावाड, गुजरात, मालवा, मेवाड ब्रोर मारवाडाहि देशोंमें विहार कर अपित ब्रमृतमय देशनाका जनताको पान कच्वाते हुए अनेक जीवोका उद्धार कीया था इतना ही नही विन्तु ब्राष्ट्र गिरनारादि निमृत्तिक स्थानों में योगाभ्याम कर जैनोमे मनेक गइ हुइ चमत्कारी विद्यावों हासल कर कड आत्मावो पर उपकार कीया था।

आपका नि स्पृट् सरळ शान्त स्वभाव होनेंम जगत के गच्छगच्छान्तर-मत्त-मत्तान्तरके झगडे तो आपसे ट्जार हाथ दूर ही रहते थे जैमे आप शानमें उचकोटीके विद्वान थे वेम ही कविता करनेंमें भी उचकोटीक आप किव भी थे भापने अनेक स्त-वनें, सज्भायो, चेत्यवन्दनो, स्तुतियो, कल्प रत्नाकरी टीका और दिनित शतनादि रचके जैन समाजपर परमोपकार कीया था

आपको निवृत्तिस्थान अधिक प्रमन्न था । श्रीमदुपकेश गण्डाधिपति श्री रत्न-प्रभस्रीक्षरजी महाराजने उनकेशपटन (ओशोयों ) में ३८४००० राजपुतको प्रतिबोध दे जैन बना कर प्रथम ही ओपत्रम स्थापन कीया था उन ओशीयो तीर्वार आपथोने चतुर्मास कर अरुभ्य लाभ प्राप्त कीया जैंने मुनि श्री झानमुन्दरजीको दुडकभाल से यचाके सबेगी दीक्षा दे उपकेश गण्छका उद्धार करवाया था फीर दोनों मुनिवरोने इस प्राचीन तीर्घके जीर्णोद्धारमें मदद कर बहापर जैन पाठशाला, बोर्डींग, श्री रत्नप्रभा-कर क्षान भडार, जैन लायबेरी स्थापन स्त्री थी भौर भी भाषको झानवा बटा ही प्रेम



मुनि महाराजश्री रत्नचिजयजी महाराज.

b

આનદ પ્રેપ

यह बात किसीसे छीपी नहीं है कि आगम शिरोमणी परम प्रभाविक श्रीमत् भगवतीसूत्र जैन सिद्धान्तों में एक महत्वका सूत्र हैं. चारों अनुयोग हारोंका महान् खजाना है इसके पठन पाठन के अधिकारी भी बहुश्रुति गीतार्थ मुनि ही हैं, तद्यपि अल्पश्रुत- वालोंको सुगमतापूर्वक बोध होने के लिये कितनेक द्रव्यानुयोग विषयोंका सुगम रीती से थोकडा रुप में लिखकर अन्य २ शीघ- योध भागों में प्रकाशित किये हैं जिसकी सूचि यहां दी जाती हैं की कोइ भी विषयको देखना हो तो सुगमतापूर्वक देख सके.

| ह का काई मा विषयका देखना हो ता छनमता दूवना देश राजा                                                            |                                               |                                                                                                                                                                                        |                                                          |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--|--|--|
| नवर                                                                                                            | श्री भगवतीसूत्र.                              | थोकडो में विषय.                                                                                                                                                                        | शीघनोध<br>के किस<br>भाग में है.                          |  |  |  |
| ه مر سر می در صری در حری می می می می می می در میری در می در می در می می در میری می می در میری می می در میری می | १११२<br>३०००००००००००००००००००००००००००००००००००० | चलमाणे चलिय नरकादि ४५ द्वार कानादिमभ देवोत्पातके १४ वोल कांक्षामोदनीय ,,, अस्ति अधिकार वीर्याधिकार कपाय सूर्योदय नरकादि गमन आयुष्यवस्थ 'अगह्रलघु पंचास्तिकाव 'चीर्भणी ४९ परमाणु दियमान | भाग २५५१ १६६५ १९५५ १६६६६ ६६६८ १८५५ १८५५ १८५५ १८५५ १८५५ १ |  |  |  |

| 20         |                |                  |        | _  |
|------------|----------------|------------------|--------|----|
| १९         |                | साय्चिया         | ,,     | 3  |
| <b>ર</b> ૦ | श॰ ५ उ० ८      | सप्रदेशी         | ,,     | 3  |
| २१         | श॰ ६ उ० ३      | ५० योलकी वन्धी   | ) ,,   | 4  |
| २२         | হা০ ৩ ૩০ ২     | आहार             | ١,, ٦  | ધ  |
| 53         | য়০ ৩ ૩০ १     | अकर्मगति         | ١,, २  | Ę  |
| રંક        | হা০ ও ব০ ২     | प्रत्याख्यान     | ١,, २  | ż  |
| ર્સ        | হা০ ৬ ড০ ६     | आयुष्यवन्ध       | ,, २   | ż  |
| २६         | হা॰ ও ব॰ ও     | कामाधिकार        | ١,, ٦  | ė  |
| २७         | श्राभ ८ उ० १   | पुद्गलके ९ दडक   |        | 6  |
| 26         | शं ८ उ० २      | आसीविष           |        | Ę  |
| 56         | श॰ ८ उ॰ २      | पाच ज्ञान त्तविध | ٠, ٤   | ĉ  |
| 30         | श॰ ८ उ० ८      | इरियाविद संपराय  |        | į  |
| 38         | श॰ ८ उ० ९      | यन्ध             |        | 4  |
| 32         | श॰ ८ उ० ९      | मर्वयन्य देशवन्ध |        | <  |
| 33         | द्याः ८ उ० १०  | पुद्गल           |        | 4  |
| 38         | शा ८ उ० २०     | <b>अँगोधना</b>   |        | ş  |
| 34         | श० ८ उ० १०     | कर्म             | (      | ٠, |
| ३६         | दा १५६८११७     | कियाधिकार        | :      | ₹  |
| 39         | श्राव १० उ० १  | दशदिश            |        | 2  |
| 36         | दा २१ उ॰ २     | उत्पल कमल झार ३६ | ,,     | -  |
| 38,        | द्याव ११ उ० १० | लाक धिकार        | ,, (   | -  |
| 80         | दा- ११ उ० १०   | .,               | , ,    | -  |
| ४१         | दाः १२ उ. ५    | रुपी अरुपी       | , ,    |    |
| 85         | दाः १२ उ० ९    | देवाधिकार        | , 9    |    |
| 83         | दा० १३ उ० १-०  | उपयाग            | ,      |    |
| ं उ        | इा० १६ उ० ८    | लोक चरमान्त      |        |    |
| £ =        | इर० ३८ उ० ४    | नुड जुम्मा       | •      |    |
| 85         | द्या० २० उ० १० | मापकर्मा आयुरय   | •      |    |
| 83         | इा० २० इ० १०   | वत सचय           |        |    |
| 84         | इर० ३१ ३० ५८   | वनस्पति          | ,, २४  |    |
| 53,        | दाव २२ उ० ६०   | ,.               | ,, จยู |    |
|            |                |                  |        |    |

| 40           | হা০ ২३ उ० ८०   | 1 ,,                 | ,,    | २४ |
|--------------|----------------|----------------------|-------|----|
| ५१           | श॰ २४ उ० २४    | गम्मा                | ,,    | २३ |
| 42           | श॰ २४ उ० २४    | ,,                   | "     | २३ |
| ५३           | श् २२ उ० १     | योगाधिकार            | 39    | 2  |
| 48           | श् २५ उ० १     | ,,                   | 77    | 4  |
| दद           | श्वा० २५ उ० १  | " अल्पाबहुस्व        | "     | 6  |
| ५६           | श्रु० २५ उ० २  | द्रव्य               | "     | 6  |
| 40           | श० ६५ उ० २     | स्थितास्थित          | 77    | 6  |
| 40           | श॰ २५ उ० ३     | संस्थान              | 32    | 6  |
| 49           | श० २५ उ ३      | 94                   | 1 37  | 6  |
| ६०           | श॰ २५ उ० ३     | >7                   | ,,    | 6  |
| ६१           | श॰ २५ उ० ३     | ,, जुम्मा            | "     | <  |
| ६२           | श्रा० २५ उ० ३  | श्रेणी               | 79    | 6  |
| ६३           | श॰ २५ उ० ४     | द्रव्य               | "     | <  |
| ६४           | श्रु २५ उ० ४   | जीव परिणाम           | 77    | 6  |
| ह्द          | श्वा २५ उ० ४   | जीव कम्पा कम्प       | 77    | 4  |
| ६६           | হা০ ২২ ড০ ৪    | पुद्गल अल्पाबहुत्व   | 23    | <  |
| ६७           | श्रु २५ उ० ४   | पुद्गल जुम्मा        | 77    | 6  |
| ६८           | श्रुव २५ उ० ४  | परमाणु               | 37    | 6  |
| ६९           | श० २५ उ० ४     | पुद्गलको अल्पाबहुत्व | 77    | 58 |
| 60           | शः २५ उ० ५     | काल                  | 37    | २४ |
| ७१           | श्रु० २५ उ० ४  | प्रमाणु कम्पाकम्प    | 77    | <  |
| ७२           | श्रा० ६५ उ० ६  | निग्रन्थ             | 77    | 8  |
| ७३           | श्चा २५ उ० ७   | संयति                | 77    | 8  |
| ७४           | श० २५ उ०८      | नरक                  | • • • | २४ |
| ७५           | श॰ २६ उ० १     | ६७ बोलकी बन्धी       | 79    | حر |
| <b>प्ट</b> ह | श० २६ उ० २     | अनन्तर उषवन्नगा      | ,,    | دم |
| 6.0          | श्चा० २७ ११ ११ | कर्माधिकार           | ,,    | در |
| 95           | श० २८ उ० ११    | , ,,                 | **    | در |
| ७९           | द्या० २९ उ० ११ | कर्मभग               | 71    | در |
| 60           | श० ३० उ० ११    | समोषसरण              | 77    | هر |
|              |                |                      |       |    |

| <b>८</b> १ | হা৽ | ३१ उ० २८   | खुलक जुम्मा           | i        |
|------------|-----|------------|-----------------------|----------|
| ૮ર         | श • | ३२ उ० २८   | **                    | ૨૪       |
| <b>63</b>  | হা৹ | ३३ उ० १२४  | पकेन्द्रिय जुम्मा     | ., ર્શ   |
| <b>S</b> S | হা৽ | ३४ उ० १२४  | श्रेणी सतक            | ., ર્ષ્ટ |
| 64         | হাণ | ३५ उ० १३२  | पकेन्द्रिय महा जुम्मा | ., ૨૪    |
| 3>         | হাণ | ३६ उ० १३२  | वेरिन्द्रिय ,         | ૨૪       |
| <0         | হা৽ | ३७ उ० १३२  | तेरिन्द्रिय "         | ۶۶ ,,    |
| 66         | হাণ | ३८ उ० १३२  | चौरिन्द्रिय ,         | ,, સ્ષ્ટ |
| ८९         | হা০ | ३९ उ० १३२! | अम्झीपंचेन्द्रिय,,    | ,. ૨૪    |
| 60         | হাণ | ४० उ॰ २३१  | संज्ञी ., ,,          | ,, ગ્ષ્ટ |
| 66         | হাণ | धर उ॰ १९६  | रासी जुम्मा           | " 28     |
|            |     | 1          |                       | ,, રષ્ટ  |

सबी तक भी भगवतीजी सूत्र का विषय लिखना बाकी रह गया है वह जैसे जैसे प्रकाशित होगा वैसे वैसे इस अनुक्रमणिका को नाथम मीला दीया जावेगाताके सब साधारणको सुविधा गई.

अग्नमें हम नमतापूर्यक यह निषेदन करना चाहते हैं कि छदमस्यों में पृतीये रहनेका स्याभायीक नियम है तदानुसार अगर मेन कीपी करते या मुक सुधारते समय दृष्टिदीय या मनिदीय रह गया हो तो आप मझन उसे सुधार के पढ़े और ऑफीस में गूचना करेंगे ता हम सहयं उपकार के साथ स्थीकार कर अन्या- कृति में उसे सुधार देगे इति अस्तु कस्याणमस्तु। ज्ञानित ३

ञ्चापका,

मघराज मुनोन.

फलोदी (मारबाद).

# विषयानुक्रमणिका.

| ۲.         | विषय                                                                                                                                                                                                                                                                       | वृष्ट ।                  | नं.                                     | विषय                                                                                                                                                                                                                                              | वेश्व. |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            | शीववोध भाग ६ ठो.                                                                                                                                                                                                                                                           |                          | 98                                      | जीवों के १६३ भेदों के प्रश्नोनर                                                                                                                                                                                                                   |        |
| ママングきゅに    | ज्ञानाधिकार<br>प्रत्यच हान ''<br>अवधिज्ञान ''<br>मन पर्यव ज्ञान ''<br>केवल्द्ञान ''<br>मतिज्ञान ''<br>मतिज्ञान के ३३६ भेद                                                                                                                                                  | 4 5 25 ft 10 0 0 0 0 0 0 | 9 €                                     | कमरा एक दो. तीन चार<br>पाच. यावत पानसो बेसठ भेदो<br>के प्रश्नोत्तर है<br>पाचसो बेसठ भेदो पर जीवो के<br>द्वार २२ जीव, गति इन्द्रिय<br>काय. योग वेद क्षाय लेरपा<br>दृष्टि सम्यक्ष. ज्ञान दर्शन<br>सयम भाहार. भाषक परत<br>पर्याप्ता सुन्तम सही भव्य. | 35     |
|            | इंग्योरे अगका यञ्च                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 U                      |                                         | चरमः भरतादि क्षेत्र                                                                                                                                                                                                                               | 44     |
|            | चोदह पूर्वका यत्र                                                                                                                                                                                                                                                          | ₹                        | 1                                       | शीव्योध भाग ८ वां                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| <b>9</b> ₹ | अविधितान पर आठ द्वार भव<br>विषय. सस्थान भिनन्तर देश-<br>मर्च हियमान भनुगामि प्रतिपाति<br>पाच ज्ञान पर २१ द्वार जीव<br>गति जाति काया सुक्ष्म<br>पर्याता भव्य भावी. सज्ञी<br>लब्धि ज्ञान थोग उपयोग<br>रूदया नषाय वेद. आहार<br>नाण काल अन्तर मल्पायहुत<br>शीम्रवीध भाग ७ षां. | 30                       | 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 | सत्थान जुम्मा                                                                                                                                                                                                                                     | 00 0   |
| 38         | ज्ञान शक्ति बटनेका माधन                                                                                                                                                                                                                                                    | ३९                       | 20                                      | श्रेणि ७ प्रवार                                                                                                                                                                                                                                   | 5      |

|     |                                    | 8           | ¥   |                              |       |
|-----|------------------------------------|-------------|-----|------------------------------|-------|
| मं. | विषय                               | पृष्ठ       | नं. | . विषय                       | वृष्ठ |
| २८  | वट् इञ्य                           | * k         | •   | शीववीध भाग ९ वां             |       |
| 2 F | जीवों के प्रमाग हुम्मा             | <b>\$</b> = |     | वोदह गुगम्यान                | 141   |
| ξc  | जीव सम्पासम्प                      | 803         |     | पचतीस प्रकारका मिथ्यात्व     | 9 & 2 |
| ₹9  | पुर्गलोंकी भल्पा०                  | 903         | ٧.  | गुगाम्थान के लक्षमा          | 184   |
| 3 > | परमाणुत्रादि                       | 908         |     | चौदह गुगाम्थान पर कियादार    |       |
| 3 3 | परमाणु कम्पमान                     | 990         |     | वन्ध उद्य उदीर्णा मना        |       |
|     | परमाणु पुदगल                       | 993         |     | निर्जारा आत्मा कारण भाव      |       |
| 3 4 | पुरमलों के ८८६२४ भागा              | 999         |     | परिसह अमर पर्यामा आहा-       |       |
| -   | वन्गाभिमार                         | 920         |     | रीक मज़ा शरीर महनन           |       |
|     | मर्गियनभ देश०                      | dοś         |     | वेद कपाय मजी ममुद्रघात       |       |
|     | पुरगलों के ६४ भागा                 | 925         |     | गति जाति काय जीतां क         |       |
|     | दश दिशाओं                          | 930         |     | भेद याग उपयोग स्ट्या         |       |
|     | रोक्स जीवादि                       | 933         |     | दृष्टि. ज्ञान दर्शन सम्यान्य |       |
|     | लोक म चरमादि                       | 433         |     | चारित्र निप्रन्य गमीगरण      |       |
|     | लोक का परिमाण                      | 936         |     | ध्यान हतु मार्गमा जीवा       |       |
|     | परमाणु पर १ : द्वार                | 989         |     | जानी वडर नियमा भजना          |       |
| 4 8 | उत्पत्त समाठ पर ३ र द्वार          |             |     | इत्यपमागा धात्रपमान्तर निरा- |       |
|     | उपाप परिमाल मगहरण                  |             |     | न्तर रियति, अन्तर मागरग      |       |
|     | भागातना वर्गान्य प्रमीत            |             |     | भागामना गर्भना, अत्या-       |       |
|     | रास्य स्थान स्ट्रमा सम्            |             |     | बहुत्व एवं गुणस्थान पर       |       |
|     | इन्द्रिक अन्य अनुमा वर्ण           |             |     | ना । न हार है                | 9 4 9 |
|     | ा । महर जी प्रिया                  |             | dr  | नाम स्मिति सान               | 9 32  |
|     | संस्था । इत्या । इत्या             |             | 10  | नाय रियति के द्वार नीत       |       |
|     | For the Fire Filter                |             |     | गरि इन्डिय त्राया याम        |       |
|     | क्ता है। वह रहा।<br>सन्दर्भ दूरायह | 2 4 4       |     | र स्पत्र संस्था मस्यान्त     |       |
|     |                                    | 3 6 6       |     | द्यान दर्गन संयम उपयासः      |       |

| नं.         | विषय                              | पुष्ट | नं.  | विषय                      | पुष          |
|-------------|-----------------------------------|-------|------|---------------------------|--------------|
|             | भाहार. भाषक. परत पर्याप्ता        |       | €8   | पाचेन्द्रिय पर १४ द्वार   | २११          |
|             | स्दम सज्ञी भव श्रास्तिकाय         |       | EŁ   | सिद्धाल्पाबहुत्व १०१ बोल  | २१६          |
|             | <b>च</b> र्म                      | 903   | 44   | कालकी अल्प० १०० बोल       | २२२          |
| 40          | अल्पाबहुत्व के उपस्वत् २१         |       | 40   | छेभाव उदयभाव              | २२६          |
|             | द्वारो पर जीवों के भेद गुण-       |       | €=   | उपराम भाव                 | २२७          |
|             | स्थान योग उपयोग लेश्या            |       | 49   | क्षयोपराम भाव             | 250          |
|             | और मल्पावहुत है                   | 9=9   | 90   | क्षायक भाव                | ३२७          |
| 49          | अन्त कियाधिकार                    | १⊏६   | ७१   | परिणामिक भाव              | २२८          |
| <u>ક</u> ્ર | पद्वि २३ का अधिकार                | 3=6   |      | सन्निपातिक भाव            | २२₹          |
| <b>₹</b> ३  | क्षावणद्वार                       | 929   |      | सोपक्रमीनिरो०             | २३ ●         |
| 48          | जावराद्वार .                      | 989   |      | ऋत सचीयादि                | 2 3 <b>२</b> |
| مربر        | पावणद्वार                         | 953   | 104  | पाच देवो के द्वार नाम लचण |              |
| Łξ          | गलागति ८५ बोल                     | 8 6 3 |      | स्थिति सचिठण अन्तर अव-    |              |
| 40          | गलागति दृसरी                      | १९७   |      | गाहना गत्यागति वैक्रिय    |              |
| ķ           | : पाच शरीरो पर नाम अर्थ           |       |      | ग्रल्पाबहुत्व             | 233          |
|             | <b>अवगा</b> हना शारिर सयोग प्रव्य |       |      | शीघ्रवोध भाग १० वां       | •            |
|             | प्रदेश द्रव्य अल्पा वहुत्व ३      |       | ं ७६ | चौवीस ठाया                | २३६          |
|             | स्वामिद्वार सस्थान सहनन.          |       |      | गतिद्वार                  | २३७          |
|             | सुक्ष्म वादर प्रयोजन विषय         |       | 1 95 | जातिद्वार                 | २३८          |
|             | वैक्रिय स्थिति अवगाइना            |       | 109  | कायद्वार                  | 536          |
|             | अल्पाबहुत्व                       | २०१   |      | योगद्वार                  | 380          |
|             | ८ चौमाली बोर्लोकी अ॰              | २०३   | =9   | वेदद्वार                  | 285          |
|             | • सप्रदेशाप्रदेश                  | २०५   | ८२   | क्षायद्वार                | <b>२४३</b>   |
|             | १ दीयमान जीवादि                   | २०६   | 1    | शनद्वार                   | 266          |
|             | २ सावचियादि                       | २०७   | 1    | सयमदार                    | <b>૩</b> ૪ પ |
| €.          | रे कपायपद १२०० भागा               | २०८   | 1 64 | दर्शनद्वार                | 286          |

| मं.        | विषय                        | पृष्ठ   | नं. विषय                            | 38    |
|------------|-----------------------------|---------|-------------------------------------|-------|
|            | षट् द्रव्य                  | Łķ      | शीघ्रवोध भाग ९ वां.                 |       |
| 3.8        | जीवों के प्रमाग छम्मा       | ٤E      | ४४ चौदह गुणस्थान                    | 949   |
| ३ ट        | जीव कम्पाकम्प               | 907     | े ४६ पचवीस प्रकारका मिथ्यात्व       | 9 & २ |
| 39         | पुद्गलोंकी झल्पा०           | 903     | ४७ गुणस्थान के लक्षण                | 984   |
| 3,5        | परमाणुवादि                  | 908     | ४८ चौदह गुण्स्थान पर कियाद्वार      |       |
| <b>3</b> 3 | परमाणु कम्पमान              | 990     | वन्ध. उदय उदीर्णा सता               |       |
| ₹¥         | परमाणु पुद्गल               | 8 9 3   | निर्ज्ञरा आत्मा कारण, भाव           |       |
| 34         | पुद्गलों के ८८६२४ भागा      | 990     | परिसह. अमर पर्याप्ता आहा-           |       |
|            | वन्धाधिकार                  | 950     | रीक सज्ञा शरीर महनन                 |       |
| ३७         | मर्व बन्ध देश०              | १२३     | वेद कपाय सजी ममुद्धात               |       |
| 36         | पुद्गलों के ६४ भागा         | 925     | गति जाति काय जीवो के                |       |
|            | दश दिशामो                   | 930     | भेद योग. उपयोग लेज्या               |       |
|            | होवमें जीगादि               | 933     | दृष्टि ज्ञान दर्शन सम्यक्त्व        |       |
|            | लोक में चरमादि              | १६९     | चारित्र निप्रन्थ समीसरण             |       |
| 63         |                             | 936     | ध्यान हेतु मार्गणा जीवा-            |       |
| ¥₹         | परमाणु पर १७ द्वार          | 989     | जोनी दडक नियमा भजना                 |       |
|            | उत्पल कमल पर ३२ द्वार       |         | द्रव्यप्रमाण क्षेत्रप्रमान्तर निरा- |       |
|            | उत्पात परिमाना सपहरण        |         | न्तर स्थिति. अन्तर माग्रेम          |       |
|            | अप्रगातना कर्मयन्थ कर्मपेट  |         | अवगाद्दना स्पर्शना. अल्पा-          |       |
|            | टदय उदीगा स्ट्या दृष्टि     |         | बहुत्व एव गुणस्थान पर               |       |
|            | इान याग उपयाग वर्ण          |         |                                     | 93    |
|            | उदास अहार ब्रित क्रिया      |         |                                     | ७२    |
|            | बर्ग रहा स्पाय प्रदेवना     |         | ५० मय रियति के द्वार जीन            |       |
|            | र्णा इन्द्रिय अनुसन्य, सप्त |         | गति इन्द्रिय प्राया याग             |       |
|            | मारक रिश्वति समुद्रपात      | _       | वद प्रपाय लेज्या गम्यान्त           |       |
| •          | बरन बदन मृतीत्यात           | 3 6 6 , | ज्ञान दर्शन. सयम उपयोग.             |       |

| t. विषय                           | de l      | नं.      | विषय                         | ge           |
|-----------------------------------|-----------|----------|------------------------------|--------------|
| भाहार भाषक. परत पर्याप्त          | 7         | € 8      | पाचेन्द्रिय पर १४ द्वार      | २११          |
| स्दम सज़ी भव व्यस्तिकार           | 1         | EX       | सिद्धाल्पाबहुत्व १०१ बोल     | २१९          |
| चर्म                              | 903       |          | कालकी अल्प० १०० बोल          | २२२          |
| <b>∤॰</b> अल्पाबहुत्व के उपरवत् २ | *         | Ę 19     | छेभाव उदयभाव                 | २२६          |
| द्वारों पर जीवों के भेद गुण       | <b>J-</b> | €=       | उपशम भाव                     | २२७          |
| स्थान योग उपयोग लेक               |           | 49       | क्षयोपराम भाव                | २२७          |
| और मल्पावहुत है                   | 959       | vo       | क्षायक भाव                   | २२७          |
| ५९ अन्त क्रियाधिकार               | ٩⊏٤       | 49       | परिणामिक भाव                 | २२⊏          |
| (२ पद्वि २३ का अधिकार             | ع=٤       | ७२       | सन्निपातिक भाव               | 32 E         |
| १३ सावराद्वार                     | 989       | ७३       | सोपऋमीनिरो ०                 | २३०          |
| १४ जावराद्वार                     | 989       | ७४       | ऋत सचीयादि                   | 235          |
| ५५ पावणद्वार                      | 992       | , 64     | पाच देवों के द्वार नाम लक्षण | 1            |
| ६६ गत्यागति ८५ बोज                | 993       | ,        | स्थिति सचिठण अन्तर अव        | <b>7</b> -   |
| ५७ गत्यागति दूसरी                 | 990       | ł        | गाहना गत्यागति वैकि          | म            |
| <b>१</b> ८ पाच शरीरो पर नाम अ     | र्थ       |          | श्रत्पाबहुत्व                | २३३          |
| अवगादना शरिर सयोग द               |           | 1        | शीघ्रवीध भाग १० व            | i.           |
| प्रदेश द्रव्य अल्पा बहुत्व        | 3         | ٠<br>پ و | चौवीस टाणा                   | <b>⇒</b> ₹ € |
| स्वामिद्वार सस्थान सहन            | न         | 1        | गतिद्वार                     | २३७          |
| सक्ष्म वादर प्रयोजन विष           | य         | 95       | जातिद्वार                    | > ₹ €        |
| वैिष्य स्थिति अवगाह्य             | ना        | 105      | कायद्वार                     | 53 €         |
| अल्पावहुत्व                       | २०१       | 50       | योगद्वार                     | 280          |
| ks चौमाली योलोंकी अ॰              | २०३       | =9       | देदद्वार                     | 285          |
| ६० सप्रदेशाप्रदेश                 | २०५       | 1 63     | वःषायद्वार                   | २४३          |
| ६१ हीयमान जीवादि                  | ३०६       | ं ८३     | ज्ञानद्वार                   | 300          |
| ६२ सावचियादि                      | २०७       | 83       | सयगदार                       | 284          |
| ६३ कपायपद १२०० भागा               | २०८       | ck       | दर्भनद्वार                   | ٠ '          |

| ने.         | विषय               | पृष्ठ | नं. | विषय                            | प्रृष्ट    |
|-------------|--------------------|-------|-----|---------------------------------|------------|
| ⊏ŧ          | लेञ्याद्वार        | 280   | 33  | <b>गरीरद्रार</b>                | 3 M E      |
| =0          | भव्यद्वार          | २४⊏   | 900 | हेतुद्वार                       | ३५०        |
| 66          | सजीद्वार           | 3,8⊏  | 909 | वासटीया                         | 30/5       |
| = 5         | सम्यक्त्वद्वार     | 288   | 902 | जीवों के भेटो के प्रश्न         | २५९        |
| 50          | आहारद्वार          | 240   | 903 | गुगास्थानो के प्रश्न            | २६ व       |
| 83          | गुगास्थानद्वार     | २६१   |     | योगो के प्रश्न                  | २६१        |
|             | जीवों के भेद द्वार | २५3   |     | उपयोगो के प्रश्न                | २६ १       |
|             | पर्याप्ताद्रार     | 344   | 308 | लेश्यावो के प्रश्न              | २६३        |
|             | प्रागद्वार         | २५०   |     | तीर्यच के भेदो के प्रश्न        | <b>२६३</b> |
| 38          | मज्ञाद्वार         | २४५   | 906 |                                 |            |
| 35          | उपयोगद्वार         |       |     | - गुणस्थान के प्रश्न            | २६५        |
| £ 9         | हिष्ट्वार          | 0 4   | 990 | •                               |            |
| <b>\$</b> = | कर्मद्वार          | २४६   | 199 | त्रिक सयोगादि गुणस्थानके प्रश्न | २७०        |



### श्री सिद्धसूरीधर सद्गुरुम्यो नमः अथ श्री

# राि विषय नाग ६ छा.

**--¾@**₩--

# थोकडा नम्बर ६४ वां

### श्री नन्दीनी सूत्रसे पांच ज्ञानाधिकार।

ज्ञान चो प्रकारके होते हैं (१) सम्यक् ज्ञान. (२) मिश्याज्ञान. जिस्में जीवादि पदार्थों को यथार्थ सम्यक् प्रकारसे जानना उसे सम्यक् ज्ञान कहते हैं और जीवादि पदार्थों को विश्रीत
ज्ञानना उसे मिश्याज्ञान कहते हैं ॥ ज्ञानवर्णियकमें और मोहनियकमें के क्षोपश्चम होनेसे सम्यक् ज्ञान कि प्राप्ती होतो हैं तथा
ज्ञानवर्णिय कमें का क्षोपश्चम और मोहनिय कमें का उदय होने से
मिश्याज्ञान कि प्राप्ती होती हैं जैसे किसी दो किवियोंने किवता
करी जिस्मे एक किवने ईश्वरभक्ति का काव्य रचा. दुसराने
शृंगार रस में भिटिला मनोहर माला रची. इस्मे पहले किविके
ज्ञानवर्णिय और मोहनीय दोनों क्षमीका क्षोपश्चम हैं और दुसरे
किवि के ज्ञानावर्णिय कमें का तो क्षोपश्चम हैं परन्तु साथमें मोहनिय कमें का उदय भी हैं वास्ते पहले किवि का सम्यक् ज्ञान हैं
और दुसरे का मिश्याज्ञान हैं। इन दोनों प्रकार के ज्ञानके अन्दर

में यहांपर सम्यक् ज्ञान का ही विवेचन करंगा, इसके अन्तर्गत आत्मीक ज्ञान के साथ ओर व्यवहारीक ज्ञान का समावेस भी हो सक्ता है।

क्कान पश्च प्रकार के हैं यथा मितज्ञान, श्रुतिज्ञान, अविध-ज्ञान, मनःपर्यवज्ञान, केवलज्ञान. इन पांची ज्ञान को संक्षिप्त से कहा जाय तों दो प्रकारके हैं. (१) प्रत्यक्षज्ञान (२) परोक्षज्ञान जिस्मे प्रत्यक्ष ज्ञान के दो भेद हैं इन्द्रिय प्रत्यक्षज्ञान, नोइन्त्रिय प्रत्यक्षज्ञान. जिस्मे भी इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान का पांच भेद हैं (प्रत्येक इन्द्रियों द्वारा पदार्थ का ज्ञान होना ) यथा-

- (१) थ्रोत्रेन्द्रिय प्रत्यक्षज्ञान-शब्द श्रवणसे ज्ञान होना. कि यह अमुक शब्द है.
- (२) चक्षुइन्द्रिय प्रत्यक्षज्ञान-रूप देखनेसे ज्ञान होना कि यह अमुक रूप है.
- (३) ब्राणेन्द्रिय प्रत्यक्षज्ञान-गन्ध लेने से ज्ञान होना कि यह अमुक गन्ध है.
- (४) रसेन्द्रिय प्रत्यक्षज्ञान-रस स्यादन करने से ज्ञान होना कि यह अमुक रस है.
- (५) स्पर्शेन्द्रिय प्रत्यक्षज्ञान-स्पर्श करनासे ज्ञान होना कि यह अमुक स्पर्श है.

दुमरा जो नो इन्द्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान है यह भूत भविष्यं काल कि यान हम्तामल कि माफीक ज्ञान मके उनक तीन भेद हैं (१) अयधिज्ञान, (२) मनःपर्ययज्ञान (३) केवलज्ञान, जिम्में अयधिज्ञान के दो भेद हैं (१) भवप्रत्य (अपेक्षा) (२) क्षोपद्यमप्रत्ये अयधिज्ञान के दो भेद हैं (१) भवप्रत्य (अपेक्षा) (२) क्षोपद्यमप्रत्ये अवप्रत्यों ने क और देवताओं को होते हैं जैसे नरकर्में यादेवतों में जोव उत्पन्न होता है वह मम्यग्रिट हो तो निष्यं अवधिक्षानी होता है और दुमरा जोक्षीपद्यमप्रत्ययों मनुष्यं और तीर्यंच पांचेन्द्रियकों अच्छे अध्यवः

सायों के निमत्त कारण ज्ञानाविणय कर्म के शोपशमसे अवधिज्ञान होता है तथा गुणप्रतिपन्न अनगार को अनेक प्रकार कि तपश्चर्यादि करने से अवधिज्ञान उत्पन्न होता है जिस्के भेद असंख्याते हैं परन्तु यहांपर सक्षिप्तसे छे भेद कहते हैं.

- (१) अनुगामिक-जहांपर जाते हो वहांपर ही ज्ञान साथमें चले।
- (२) अनानुगामिक-जीस जगाहा ज्ञान हुवा हो उसी जगहा रहै।
  - (३) वृद्धमान-उत्पन्न होने के वाद सदैव वढता ही रहै।
  - (४) हीयमान-उत्पन्न होने के बाद कम होता जावे।
  - (५) प्रतिपाति-उत्पन्न होंने के बाद पीच्छा चला जावे।
  - (६) अप्रतिपाति-उत्पन्न होने के बाद कभी नही जावे।

विस्तारार्थ-अनुगामिक अवधिज्ञान जैसे कीसी मुनि कों अवधिज्ञान उत्पन्न हुवा हो उस्के दो भेद है अंतगयं और मज्जगयं. उस्में भी अंतगय के तीन भेद हैं आगके प्रदेशों से, पीच्छेके प्रदेशों से पासवाडे के प्रदेशों से. जैसे दृष्टान्त-कोइ पुरुष अपने हाथमें दीवा मिण चीराख लाल टेनादि आगे के भागमें रख चलता हो तो उस्का प्रकाश आगे के भागमें पड़ेगा. इसीं माफीक पीच्छाडी रखनेसे प्रकाश पर्सगा और पसवाडे रखनेसे प्रकाश पसवाडे में पड़ेगा. इसी माफीक जोस प्रदेशों के कमदल दूरा हुवा है उस उस प्रदेशों से प्रकाश हो सर्व स्पी पदार्थों को अवधिज्ञान हाराजान सकेगा, और जो 'मज्जगयं' अवधिज्ञान है वह जैसे कोइ आदिम दीपक चीराख मणी आदि मस्तकपर रखे तो उस्का प्रकाश चौतर्फ होगा इसी माफीक मध्य ज्ञानोत्पन्न होनेसे वह चीतरफ के पदार्थों को जान सकेगा. एवं अनुगामिक ज्ञान का स्वभाव है कि वह जहां जावे वहां साथमें चले।

अनानुगामिक अवधिक्षान जेसे कोइ मनुष्य एक सीघडीमें

अग्नि लगाइ हो वह जहांपर सागडी रखी हो वहां पर उसका ताप प्रकाश होगा इसी माफीक अवधिज्ञानोन्पन्न हुवा है वहां वेठा हुवा अवधिज्ञान छारा संख्याते योजन असंख्याते योजन के क्षेत्र में संवन्धवाले असंवन्धवाले पदार्थों को ज्ञान सकेगा परन्तु उस स्यानसे अन्य स्यानपर जाने के वाद कीसी पदार्थ कों नहीं जानेगा. अनानुगामिक अवधिज्ञान का स्वभाव है कि वह दुसरी जगाहा सायमें न चाले उत्पन्न क्षेत्रमें ही रहें!

वृद्धमान अवधिज्ञान-प्रशस्ताध्यवसाय विशुद्धलेखाः अच्छे परिणामवाले मुनि को अवधिज्ञान होने के वाद ची तरफसे वृद्धि होती रहे जैसे जघन्य सूक्ष्म निलण फूलके जीवों के तीसरे समय के शरीर जीतना, उत्कृष्ट संपूर्ण लोकतया लोक जैसे अमंख्यात संडवे अलोकमें भी जाने. इसपर काल और क्षेत्र कि तूलनाकर बतलाते है कि कीतने क्षेत्र देखनेपर बह ज्ञान कीतने काल रह सके। कालसे आविलकाके असंख्यात भाग तकका जान हों तों क्षेत्र से आंगुलके अमख्यात में भागका क्षेत्र देखे पत्रं दोनोंके सख्यातमें भाग. आवलिकामें कुच्छ न्युन हो तो एक आंगुल पुणांवलिका हो तो प्रत्येकांगुल. महुत हो तो. एक हाय. एक दिन हो तो एक गाउ. प्रत्येक दिन हो तो एक योजन. एक पक्ष हो तो पचवीम योजन पक माम होतो भरतक्षेत्र, प्रत्येक मास होतो जंबुद्धिप, एक वर्ष द्वीती मनुष्यलीक, प्रत्येक वर्ष द्वीती रूचकहिए, मंख्याती काल होतो मंख्याताद्विप, अमंख्यातो काल होतो, सच्याते असंख्याते द्विप ता-पर्य पक कालकि बृद्धि होनेसे क्षेत्र द्रव्य भावकि आवश्य वृद्धि होती है क्षेत्रिक वृद्धि होनेसे कालिक वृद्धि स्यात् हो या नभी दो, और द्रव्य भाषिक आवश्य युद्धि हो, द्रव्यकि युद्धि होनेमें कालक्षेत्रिक भजना और भाषिक अवस्य वृद्धि हो. भाविक बृद्धि होनेमें इच्य क्षेत्र कालकि अवस्य बृद्धि होती है. इच्य क्षेत्र कार भायमें सुक्षम यादर कि तरतमता, कार बादर है जिनसे सुक्षम

क्षेत्र है कारण स्ची अग्रभागमें जो आकाश प्रदेश है उसे प्रत्येक समय पकेक प्रदेश निकाले तो असख्यात सर्पिणी उत्सर्पिणी पुरी होजावे क्षेत्रसे द्रव्य सूक्षम है कारण पक प्रदेशके क्षेत्रमें अनंते द्रव्य है द्रव्यसे भाग सूक्षम है कारण पक द्रव्यमे अनंत पर्याय है.

हयमान अवधिज्ञान-उत्पन्न होनेके वाद अविशुद्ध अध्यवः साय अप्रशस्त लेश्या खराव परिणाम होनेसे प्रतिदिन ज्ञान न्युनता होता जावे.

प्रतिपात्ति अविधिज्ञान होनेके बाद की सी कारणों से वह पीच्छा भी चला जाता है वह ज्ञान कितने विस्तारवाला होता है वह वतलाते है यथा. औगुलके असंख्यात में भागका क्षेत्र को जाने. संख्यात में भागके क्षेत्रको जाने. पवं वालाय, प्रत्येक वालाय लीख, प्रत्येक लिख, जूप्र०जू ज्व प०जव अंगुल प०आंगुल, पाद प० पाद, वेहाथ प०वेहाथ, कुत्सि प०कुत्सि, धनुष्य प०धनुष्य, गाउ-प० गाउ, योजन प०योजन, सोयोजन प०कोडयोजन प० कोडयोजन प० कोडयोजन प० कोडयोजन प० कोडयोजन प० कोडयोजन कोडाकोडयोजन प०कोडाकोडयोजन, संख्यातेयोजन, असंख्याते योजन उत्कृष्ट सम्पूर्ण लोकके पदार्थको जानके पीच्छ पडे अर्थात् वह ज्ञान पीच्छा चला जावे. उसे प्रतिपाति अविध्ञान कहा जाता है।

अप्रतिपाति अवधिज्ञान उत्पन्न होने दे वाद कवी न जावे परंतु अन्तर महुर्त्त के अन्दर केवलज्ञान प्राप्त कर लेता है इन छे भेदों के सिवाय प्रज्ञापना पद ३३ में और भी भेद लिखा हुवा हैं वह अलग थोकडा रूपमें प्रकाशित है।

अवधिज्ञानके सक्षिप्तसे च्यार भेद हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव.

(१) द्रव्यसे अवधिज्ञान जघन्य अनते रूपी द्रव्योंकों जाने. उत्कृष्ट भी अनंते द्रव्य जाने. कारण अनंते के अनंते भेद हैं.

- (२) क्षेत्रसे अवधिक्षान. जघन्य आंगुलके असंख्यातमें भागका क्षेत्र ओर उ० सर्व लोक ओर लोक जैसे असंख्यात खडवें अलोकमें भी जान सके यहां पर रूपी द्रव्य नहीं है।
- (३) कालसे जघन्य आवलिकाके असंख्यात भाग और उत्कृष्ट असंख्याते सर्पिणि उत्सर्पिणि वार्ते को जाने.
- (४) भावसे ज॰ अनंते भाव. उ॰ अनंते भाव जाने वह सर्व भावोंके अनंते भाग है इति.
- (२) मनःपर्यव ज्ञान-अढाइ हिपके तंज्ञी पांचेन्त्रिय के मनोगत भावको जानसके इस ज्ञानके अधिकारी-मनुष्य-गर्भेन-कर्ममूमि-मंख्यातेवर्षोके आयुष्यवाले-पर्याता-सम्यग्दि संयति -अप्रमत-ऋहिवान् मुनिराज है जिस मन.पर्यव ज्ञानके दो भेद है (१) ऋजुमति (२) विपुलमित. जिस्के मंश्चितसे च्यार भेद है द्रव्य क्षेत्र काल भाव।
- (१) द्रव्यसे-स्जुमित मनःपर्यव ज्ञान-अनंते अनंत प्रदेशी द्रव्य मनपणे प्रणमे हुये को जाने देखे और विपुलमित विशुद्धसे यिस्तारसे जाने देखे।
- (२) क्षेत्रमे ऋजुमित मन पर्यथ ज्ञान उद्ध लोकर्मे ज्योति-पीयोंके उपरका तला तीर्यग्लोकर्मे अढाइद्विप दो समुद्रमें पदरा कर्ममूमी तीम अक्षमं मूमी छपन अन्तरिष्ठपोके मज्ञी पांचेन्द्रिय के मनोगन भायोंको जाणे देखे. यिपुलमित इसमे अढाइ अंगुल क्षेत्र अधिक यह भी विशृह और विस्तारसे जाने देखे।
- (३) कालमे ऋजुमित मन पर्यय ज्ञान-जि पल्योपम के अमं-ख्यानमें भागका कालको उ० भी पल्यां० अम॰ में भागके कालको नाने देखे. विपुलमित विशुद्ध और विस्तार करके जाने देखे।
  - (४) मायमे ऋनुमति मन:पर्यय ज्ञान-ज॰ अनंते भाय उ०

अनंते भाव सर्व भावोंके अनंतमें भागके भावोको जाने देखे. विपु-लमति-विस्तार और विशुद्ध जाने देखे। इति।

(३) केवलज्ञान सर्व आत्मा के प्रदेशों से ज्ञानावर्णिय दर्शनावर्णिय मोहनिय अन्तराय एवं च्यार घातिकर्म क्षय कर सर्व प्रदेशों को निर्मल बनाके लोकालोक के भावों को समय समय हस्तामलिक माफीक जाने देखे. जिस केवल ज्ञानका दो भेद है एक भव प्रत्ययी-मनुष्य भवमे तेरहवे चौदवे गुणस्थानवाले जीवों को होते हैं दूसरा सिद्ध प्रत्ययी सकल कर्म मुक्त हो सिद्ध हो गये हैं उनोके केवल ज्ञान है जिस्मे भव प्रत्यके दो भेद हैं स्योग केवली तेरहवे गुणस्थान दुसरा अयोग केवली चौदवे गुणस्थान दुसरा सिद्धों के केवलज्ञानके दो भेद हैं एक अनंतर सिद्ध जिस सिद्धों के सिद्ध पदकों एक समय हुवा है दुसरा परम्पर सिद्ध जिस सिद्धों को कि समयसे यावत् अनंत समय हुवा हो अनन्तर परम्पर दोनो सिद्धों के अर्थ सहित भेद शाव्रवोध भाग दुसरेके अन्दर छप चुके है वहां देखो। पृष्ट ८० से।

संक्षिप्तकर केवलज्ञानके च्यार भेद है द्रव्य क्षेत्रकाल भाव।

- (१) द्रव्यसे केवलक्षानी सर्व द्रव्यको जाने देखे।
- (२) क्षेत्रसे केवलज्ञानी सर्व क्षेत्रको जाने देखे।
- (३) कालसे केवलज्ञानी सर्व कालको जाने देखे।
- (४) भावसे केवलज्ञानी सर्व भावको जाने देखे।

इति केवलज्ञान इति नोइन्द्रिय प्र० ज्ञान इति प्रत्यक्षज्ञान ।

सेवं भंते सेवं भंते -तमेव सचम्

## थोकडा नंबर ६५ वां.

### (परोज्ञज्ञान)

(२) परोक्ष ज्ञानके दो भेद है मितज्ञान, श्रुतिज्ञान, जिस्में मितज्ञान मनिवचारणा बुद्धिप्रज्ञा मनन करनेसे होता है और श्रुतिज्ञान श्रयण पठन पाठन करनेसे होता है जहां मितज्ञान है वहां निश्चय श्रुतिज्ञान भी है जहां श्रुतिज्ञान है वहां निश्चय मितज्ञान भी है कारण मित विगर श्रुति हो नही सकता है और श्रुति विगर मित भी नहीं होती है सम्यग्दृष्टि की मित निमेल होनेसे मितज्ञान कहा जाता है और मिथ्यादृष्टि को विषम मित होनेसे तथा मोदृनिय कर्मका प्रवलोद्द्य होनेसे मित अज्ञान कहा जाता है इसी माफीक श्रुतिज्ञान भी सम्यग्दृष्टियों के तत्य रमणता तत्य विचार में यथार्थ श्रवण पठन पाठन होनेसे श्रुति ज्ञान कहा जाता है सम्यग्दृष्टि के नम पशु-ति समिवचार समतत्व होनेसे उसको मित श्रुतिज्ञानयन्त और मिथ्या हिए कि मिथ्या प्रवृति सम्यग्दृष्टि के नम पशु-ति समिवचार समतत्व होनेसे उसको मित श्रुतिज्ञानयन्त और मिथ्या हिए कि मिथ्या प्रवृति सिथ्या विचार मिथ्या तत्व होने से मित अज्ञान श्रुति अज्ञान कहा जाता है

मतिशान के दो भेद हैं एक भवण करने कि अपेक्षा याने भवण करके मतिसे विचार करनेसे दुनरा अभवण याने युद्धि चलरो विचार करने ने मतिशान होता है जिस्मे अभवण के च्यार भेद है.

(१) उत्पातिक अबि-बिगर स र देखा बातों या प्रश्नाकी उत्तर बेला.

(२) विनयसं कुर- रवा प्राप्त हुई

- (३) कर्मसे बुद्धि—जंसे जसे कार्य करे वैसी बुद्धि पाप्त हो
- (४) पारिणामिका—जैसी अवस्था होती जाती है या अवस्था वढती है वैसी बुद्धि हो जाती है.

इन च्यारो बुद्धियोंपर अच्छी बोधकारक कथावों नन्दी सूत्रिक टीकार्मे है वह खासकर श्रवण करनेसे बुद्धि प्राप्त होती हैं श्रवण करनेकि अपेक्षा मितज्ञानके च्यार भेद है.

- (१) उगृहा—शीघताके साथ पदार्थीका गृहन करना.
- (२) ईहा-गृहन कीये हुवे पदार्थ का विचार करना.
- (३) आपय-विचारे हुवे पदार्थ में निश्चय करना
- (४) धारणा निश्चय किये हुवे पदार्थों को धारण कर रखना।

उगृह मितिज्ञान के दो भेद हैं अर्थ प्रहन, न्यञ्जन प्रहन, जिस्मे न्यञ्जन प्रहनके च्यार भेद हैं न्यञ्जन कहते हैं पुद्ग-लोकों ) श्रोजेन्द्रिय, घाणेन्द्रिय, रसेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय इन च्यारों इन्द्रियों को स्व स्व विषयके पुद्गल मिलनेसे मितिसे ज्ञान होता हैं कि यह पुद्गल इष्ट हैं या अनिष्ट है तथा चक्ष इन्द्रियको पुद्गल प्रहास अभाव हैं चक्ष इन्द्रिय अपनेसे दुर रहे हुवे पुद्गलों को देखके इष्ट अनिष्ट पदार्थका ज्ञान कर सक्ती है इस घासते इसे न्यञ्जन प्रहनमें नहीं मानी हैं दुसरा जो अर्थप्रहन हैं उसके छे भेद हैं.

- (१) श्रोचेन्द्रिय अर्थ ग्रहन—शब्द श्रधणकर उस्के अर्थका शान करना.
- (२) चक्षु इन्द्रिय अर्थ ग्रहन रूप देख उसके अर्थका ज्ञान करना.
- (३) घाणेन्द्रिय अर्थयद्दन-गन्ध सुँघनेसे उस्के अर्थको यदन करना.

- (४) रसेन्द्रिय अर्थग्रहन—स्वादन करनेसे उसके अर्थको ग्रहन करना.
- (५) स्पर्शेन्द्रिय अर्थ यहन—स्पर्श करनेसे उसके अर्थको यहन करना.
- (६) मन अर्थ यहन--मन पणे पुद्गल प्रणमनेसे उस्के अर्थको यहन करना.

इन छहो अर्थ ग्रहनका मतलव तो एक ही है परन्तु नाम उचारण भिन्न भिन्न है जिस्के पांच भेद है—अर्थको प्रहत करना अर्थको स्थिर करना. अर्थको सावधानपणे संभालना. अर्थके अर न्दर विचार करना. और अर्थका निश्चय करना। इसी माफीक ई हा नामके मतिज्ञानका भी श्रोतादि छे भेद है परन्तु पांच नाम इस माफोक है विचारमें प्रवेश करे विचार करे, अर्थ गवेषना करे. अर्थ चिंतवण करे भिन्न भिन्न अर्थमें विमासण करे। इसी माफीक आपाय. मतिज्ञान के भी श्रोतादि छे भेद है परन्तु पांच नाम इस माफीक है अर्थका निश्चय करे. चिंतवनका निश्चय करे. यिदोप निधय करे. बुद्धि पूर्वक निधय करे विज्ञान पूर्वक निमन य करे. इसी माफीक धारणा मतिज्ञान के भी श्रोतादि छे भेद टै परन्तु पांच नाम इस प्रकार है निश्चत किये हुवे अर्थ को धारण करना. चीरकाल स्मृतिमे रखना. हृद्य कमलमें धारण करना. विशेष विभ्तारपूर्वक धारण करना, जैसे कोठारमें रखा हुवा अ-नाज कि माफीक जायते के साथ धारण कर रखना. यह सब मतिशान के विद्याप भेद हैं उगृह मतिशान कि स्थिति एक समयकी है इंहा ओर अपाय कि स्थिति अन्तरमुहुते कि है और धारण कि न्यित मध्यातकाल ( मनुष्यापेक्षा ) असम्याते काल (देवा-पेक्षा । की है एवं अश्रवणापेक्षा । अोर श्रवणापेक्षा २४ मीलाके मतिज्ञान के २८ भेद होते हैं.

तया कर्मधन्यमें इन अठायीम प्रकारके मतिज्ञानको बारह

बारह प्रकारसे बतलाये हैं यथा-बहु अल्प, बहुविध, एकविध, क्षिप्र, चीर, अनिश्रीत, निश्रित, सन्दिग्ध, असन्दिग्ध, धूव अधूव,-विवरण जैसे शंख, नगारा झालर आदि वाजंत्रके शब्दों में से क्षयोपशमकी विचित्रताके कारणसे कोइ जीव बहुतसे वार्जित्रोंके शब्दोंको अलग अलग सुनते हैं १ कोइ जीव स्वरूप हा सुनते हैं २ कोइ जीव उन वाजीं बोके स्वर तालादि वहुत प्रकारसे जानते है ३ ३ कोइ जीव मंदतासे सब शब्दोंकों एक वार्जिबही जानते है ४ कोइ जीव शीघ्र-जलदीसे सुनता है ५ कोइ जीव देरीसे सुनता है ६ कोइ जीव ध्वजाके चिन्हसे देवमन्दिरको जानता है ७ कोइ जीव विगर पत्ताका अर्थात् विगर चिन्हसे ही वस्तुको जान लेता है ८ कोइ जीव सशय सहित जानता है ९ कोइ जीव संशय रहित जानता है १० कोट जीवकों जसा पहला ज्ञान हुवा है वैसा ही पीछे तक रहता है उसे ध्रवज्ञान कहते हैं ११ कोइ जीवकों पहले ओर पीच्छे में न्यूनाधिक पणेका विशेषपणा रहता है एवं २८ को १२ गुणा करने से ३३६ तथा अश्रुत निश्रितके ४ भेद मीला देनेसे ३४० भेद मतिज्ञानके होते हैं इनके सिवाय जाति-स्मर्णादि ज्ञान जो पूर्व भव संबन्धी ज्ञान होना यह भी मति ज्ञानका ही भेद है पसे विचित्र प्रकारका मतिज्ञान है जावोंको जैसा जैसा अयोपशम होता है वैसी वैसी मति होती है।

मितझानपर शाखकारोंने दो दृष्टान्त भी फरमाया है यथा पक पुन्यशाली पुरुष अपनी सुखशय्याके अन्दर सुता हुवाथा उसे कीसी दुसरा पुरुषने पुकार करी उसके शब्दके पुद्गल सुते हुवे पुरुष के कांनोंमें पढे घह पुद्गल न पक समयके स्थितिके थे यावत् न संख्याते समयेकि स्थितिके थे किन्तु असंख्याते समयेकि स्थितिके थे किन्तु असंख्याते समययिक स्थितिके थे किन्तु असंख्याते समययिक स्थितिके पुद्गलथे अर्थात् वोलनेमे असंख्यात समय लगते हैं तदनन्तर चढ पुद्गल कोनोंमें पढने कोभी असंख्यात समय चाहिये। सुता हुषा पुरुष पुद्गलोंको प्रदन किया उसे 'उगृहमतिशान' फहते

है फीर विचार किया कि मुझे कोन पुकारता है उसे 'ईहामति ज्ञान ' कहते है बाद में निश्चय किया कि अमुक मनुष्य मुझे पुका-रता है उसे ' आपायमतिज्ञान ' कहते है उस पुकारकोस्वल्प या चीरकाल स्मरणमें रखना उसे 'धारणामति ज्ञान 'कहते हैं जेसे वह अन्यक्त पणे शब्द श्रवण कर च्यारों भेदोंसे निश्चय किया. इसी माफीक अव्यक्तपणे रूख देखनेसे गन्ध सुँघनेसे स्वाद हेनेसे स्पर्श करनेसे और स्वान देखनेसे भी समझना ! दुसरा दशात कीतने पुद्गल कांनोमें जानेसे मनुष्य पुद्गलोकों जान सकते हैं १ जैसे कोइ मनुष्य छंभारके वहांसे एक नया पासलीया ( महीका वरतन लाके उसमे एकेक जलविन्दु प्रक्षेप करे तव वह पासलीया पुरण तोरसे परिपूर्ण भरजावे तव उस पासलीयोंसे जलविन्दु वादार गीरना शरू हो, इसी माफीक बोछनेवालेके भाषाद्वारा निकले हुवे पुद्गल धवण करनेवालेके कानोमें भरते भराते श्रोपें न्द्रिय विषय पूर्ण पुर्गल आजावे तव उसे मालुम होती है कि मुझे कोइ पुकारता है इसी माफीक पाँची इन्द्रिय-स्व-स्व विषय के पूर्ण पुर्गल ग्रहन करनेसे अपनी अपनी विषयका ज्ञान होता है इसी माफीक स्वरनेके भी समज लेना.

मितिशानके संक्षित च्यार भेद है द्रव्य क्षेत्र काल भाव।

- (१) द्रव्यसे मतिशान-संक्षिप्त सर्व द्रव्य जाने किन्तु
- (२) क्षेत्रसे मतिज्ञान मंक्षिप्तसे सर्व क्षेत्र जाने पण
- (३) कालमें मतिज्ञान—मंक्षिप्तमें सर्व काल जाने परन्तु देखें नहीं.
- (४) भायमे मतिज्ञान-संक्षिप्तसे मर्थ भाय ज्ञाने परंतु देखे नर्दि.।

कारण मितज्ञान है सो देशज्ञान है मनन करनेसे सामान्य प्रकारसे सर्व द्रव्यादिको जान सके परन्तु अपासणीया उपयोग होनेसे देख नहीं सके इति ।

सेवंभंते सेवमंते तमेवसचम्

## थोकडा नम्बर ६६

### ( एरोक्ष श्रुतिज्ञान )

श्रुतिज्ञान—सामान्यापेक्षा पठन पाठन श्रवण करनेसे होते हैं या अक्षरादि है वह भी श्रुतिज्ञान हैं श्रुतिज्ञानके १४ भेद हैं

- (१) अक्षर श्रुतिसान जिस्का तीन भेद हैं (१) आकारादि अक्षर कि संझा स्थानोपयोगसंयुक्त उच्चारण करना (२) हस्व दीर्घ उदात्त अनुदात्तादि शुद्ध उच्चारण (३) लब्धिअक्षर इन्द्रि-यजनित जैसे अनेक जातिके शब्द श्रवण कर उसमें भिन्न भिन्न शब्दोंपर झान करना. एवं अनेक स्प गन्ध रस स्पर्श तथा नोइन्द्रिय-मन से पदार्थ को जानना. इसे अक्षरश्रुति झान कहते हैं।
- (२) अनाक्षर श्रुतिज्ञान की सी प्रकार के चन्ह-चेटा करने से ज्ञान होता है जैसे मुंह मचकोडना नेत्रों से स्नेह या कोष दर्शाना, सिर ही लाना, अंगुली से तरजना करना, हाँसी खांसी छींक उवासी डकार अनेक प्रकार के वार्जित्रादि यह सब अना-क्षर धुतिज्ञान है।
- (३) सही श्रुतिहान सही पांचेन्द्रिय मनवाले जीवों को होते हैं जिस्के तीन भेद हैं (१) दीर्घकाल=स्वमत्त परमत्त के

श्रुति ज्ञान पर दीर्घकालका विचार करना तथा श्रुतिज्ञान द्वारा निश्चय करे ( · ) हेतुवाद=हितोपदेशादि श्रवण कर श्रुतिज्ञान प्राप्त करना (३) दृष्टिवाद=द्वादशांगी अन्तर्गत दृष्टिवाद अज को पठन पाठन कर श्रुतिज्ञान द्वांसल करे इस्की संज्ञी श्रुतिज्ञान कहते हैं।

- (४) असंज्ञी श्रुतिज्ञान-मन और संज्ञोपणे के अभाव पसे पके निद्रसे असंज्ञी पाँचेन्द्रिय के जीवों को दोता है वह अव्यक्तपणे संज्ञा मात्र से ही प्रवृति करते हैं जिस्के तीन भेद हैं स्वल्प काल कि संज्ञा अहेतुवाद अहिंशवाद याने सज्ञीसे विप्रीत समझना।
- (५) सम्यक् श्रुतिज्ञान-श्री सर्वज्ञ घोतराग-जिन-केवलीअरिहन्त-भगवान प्रणित स्याद्वाद तत्व विचार-पट्ट्रव्य नय
  निक्षेप प्रमाण द्रव्य गुण पर्याय परस्पर अविरुद्ध श्री तीर्थकर
  भगवान त्रिलोक्य प्रजनीय भव्य जीवों के हितके लिये अर्थक्ष
  फरमाइ हुइ घाणि जिस्कों सुगमता के लिये गणधरोंने सूत्र रूपसे
  गुंथी और पूर्व महा रूपियोंने उसके विवरणह्म रची हुइ पांचांगो
  उसे सम्यक्षसूत्र कहते हैं या चौदा पूर्वधरों के रचित तथा अभिन्न
  दश पूर्वधरों के रचित प्रन्थों को भी सम्यक् श्रुतिज्ञान कहते हैं।
  उस्के नाम आगे लियोंगे।
- (६) मिथ्याश्रुतिज्ञान-असर्वेज्ञ सरागी छदमस्त अपनि युद्धि से न्यछंदे परस्पर विम्ल्द्ध जिस्मे प्राणवधादि का उपदेश स्यार्थ पीपक हटकदाबह स्प जीवों के अहितकारी जो रचे हुये अनेक प्रकार के कुरांणपूरांण बन्थ है उसमें जीवादि का विभीत स्यरूप तथा यहा होम पिडदान स्तुटान प्राणवधादि लोक अहित कारक उपदेश हो उसे मिथ्याश्रुतिज्ञान कहते हैं।
- (क) मम्यग्द्षियों के मम्यज्नुत्र तथा मिथ्यास्त्र दोनों मम्यग् श्रुतिज्ञानपणे पणमते हैं कारण यह मम्यग्दि होनेसे जैसी यम्तु हो उसे वसी ही श्रहता है और मिथ्यादियोंके मम्यग्स्त्र

तथा मिथ्यासूत्र दोनों मिथ्याश्रुति ज्ञानपणे प्रणमते है कारण उसकी मित मिथ्यात्वसे अभित है वास्ते सम्यग्सूत्र भी मिथ्यात्व पणे प्रणमते हैं जैसे जमालि आदि निन्हवोंके वीतरागों कि वाणी मिथ्यारूप हो गइ थी और भगवान् गौतम स्वामिके च्यार वेद अठारे पुरांण भी सम्यक्पणे प्रणमिये थे कारण वह उनके भावों को यथार्थपणे समज गये थे इत्यादि

(७) सादि (८) सान्त (९) अनादि (१०) अनान्त=
श्रुतिज्ञान विरद्दकालापेक्षा भरतादि क्षेत्रमें सादि सान्त है और
अविरद्द कालापेक्षा महाविदेह क्षेत्रमें अनादि अनान्त है जिस्के
सिक्षित से च्यार भेद है यथा द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव। जिस्मे
द्रव्यापेक्षा एक पुरुषापेक्षा श्रुतिज्ञान सादि सान्त है और बहुत
पुरुषापेक्षा अनादि अनान्त है क्षेत्रापेक्षा पांच भरत पांच परवरतापेक्षा सादि सान्त है महा विदेहापेक्षा अनादि अनान्त है।
कालापेक्षा उत्सर्षिण अवसर्षिण अपेक्षा सादि सान्त है और
नोसर्षिण नोउत्सर्षिण अपेक्षा अनादि अनान्त है। भावापेक्षा
जिन प्रणित भाव द्वाद्यांगी सामान्यविद्येष उपदेश निर्देश परूपणा है वह तो सादि सान्त है और क्षोपश्चम भावसे जो श्रुतिज्ञान प्राप्त होता है वह अनादि अनान्त है तथा भव्यसिद्धी जीवों
कि अपेक्षा सादि सान्त है और अभव्य जीवों कि अपेक्षा अनादि
अनान्त है।

श्रुतिल्ञान के अभिभाग पिलच्छेद (पर्याय ) अनंत है जैसे कि एक अक्षर कि पर्याय कीतनी है कि सर्व आकाशमदेश तथा धर्मास्तिकायादि कि अगुर लघुपर्याय जीतनी है। सूक्ष्म निगोद्द के जीवों से यावत स्थुल जीवों के आत्मप्रदेश में अक्षर के अनन्तमें भाग श्रुतिल्ञान सदैव निर्मल रहता है अगर उसपर कर्मदल लग जावे तो जीवना अजीव हो जावे परन्तु एसा न तो मृतकाल में हुवा न भविष्य कालमें होगा इस वास्ते ही सिद्धान्तकारोंने

कहा है कि जीवों के आठ रूचक प्रदेश सदैव निर्मल रहते हैं यहां कर्मदल नहीं लगते हैं यह ही चैतन्यका चैतन्यपणा है जैसे आकाश में चन्द्र सूर्य कि प्रभा प्रकाश करती है कदान्य उस को महामेध-वादले उस प्रभा के प्रकाश को झांकासा बना देते हैं तथि उस प्रकाश को मूलसे नष्ट नहीं कर सकते हैं वादल दूर होने से वह प्रभा अपना संपुरण प्रकाश कर सकती है इसी माफीक जीवके चेतन्यरूप प्रभा का प्रकाश को कर्मरूप बदल शांकासा बना देते हैं तथि चैतन्यता नष्ट नहीं होती है कर्म दल दुर होने से वह ही प्रभा अपना संपुरण प्रकाश को प्रकाशित कर सकती है।

- (११) गमिक श्रुतिज्ञान-दृष्टिवादादि अंगर्मे एकसे अलावे अर्थात् मदश सदश वातें आति हो उसे गमिक श्रुतिज्ञान फदते है।
- (१२) अगमिक श्रुतिज्ञान-अंग उपांगादि में भिन्न भिन्न विषयों पर अलग अलग प्रवन्ध हो उसे अगमिक श्रुतिज्ञान कहते हैं जैसे ज्ञातासूत्रमें पचचीस कोड कथावों थी जिस्मे साढा पकवीस कोड तो गमिक कथावों जो कि उस्मे ग्राम नाम कार्य संबन्ध पकामादी था ओर साढातीन कोड कथावो अगमिक थी इसी माकीक और आगमोमे भी तथा दृष्टिवादांगमें भी समजना.
  - (१३) अग श्रुतिज्ञान-जिस्मे हादशांगसूत्र ज्ञान है
- (१४) अनांग श्रुतिज्ञान-जिस्के दो भेद है (१) आवश्यक सूत्र (२) आवश्यक सूत्र (२) आवश्यक सूत्र वितिक्तिसूत्र जिस्मे आवश्यक सूत्र के छे अध्ययन रूप छे विभाग है यथा. सामायिक, चउवीसत्य, यन्द्रना, पिट्यमण, काउसग्ग, पथ्यमांण और आवश्यक वितिक्ति सूत्रोंके दो भेट है एककालिक सूत्र जो लिखते समय पहले या चरम पेहर में समान किये गये थे. दुसरे उत्कालिक जो दुसरी नीसरी पेहर समान कीये गये थे.

कालिक स्त्रोंके नाम इस मुजब है (१) भी उतराध्ययनजी सुत्र (२) भी दशाश्रुतस्कन्धजी सूत्र (३) श्री षृद्दत्कलपत्ती सूत्र (४) भी व्यवद्वारजी सूत्र (५) श्री निशियजी सूत्र (६) भ्री महानिशियजी सुत्र (७) श्री ऋषिभाषित सूत्र (८) श्री जम्बुद्धिप प्रक्षप्ति सूत्र (९) श्री द्विपसागर प्रज्ञप्ति सूत्र (१०) श्री चन्द्रप्रक्षप्ति सूत्र (११) भ्री क्षुलकवैमान प्रवृति " (१२) भी महा वैमान प्रवृति (१३) भ्री अज्ञच्यूलिका सूत्र (१४) श्री षद्मचूलिका सूत्र (१५) भी विवाहान्यृतिका सूत्र (१६) श्री आरूणोत्पातिक सूत्र (१७) भ्री गारूडोत्पातिक सूत्र (१८) श्री धरणोत्पातिक सुत्र ( १९ ) श्री चैश्रमणोत्पातिक सूत्र (२०) श्री वैरुधरोत्पातिक सूत्र (२६) भी देवीन्द्रोत्पातिक सूत्र (२२) थी उस्थान सूत्र (२३) श्री समुस्थान सूत्र (२४) धी नागपरिआवलिका

(२५) भ्री निरयावलिका सूत्र

(२६) श्री कप्पयाजी सूत्र (२७) भी कप्पवर्डिसिया सूत्र (२८) भा फुप्फीयाजी सूत्र (२९) भी पुष्फयजी सूत्र (३०) भी वणियाजी सूत्र (३१) श्री विन्हीदशा सूत्र (३२) भी आसी विष भावना " (३३) धी दृष्टिविप भावना " (३४) भी चरणसुमिण भावना " (३५) भ्रीमहासुभिण भाषना " (३६) भी तेजस निसर्गसूत्र प्रसंगोपात भी (३७) भी वेदनीशतक (ठव०) (३८) भी वन्धदशा (स्या०) (३९) भो दॉगिद्धिदशा (,,) (४०) श्री दीहदशा ( ४१ ) भ्री सखेषितद्शा ( ४२<sup>)</sup> श्री आवश्यक सूत्र उत्कालीक सूत्रोंके नाम. (४३ भी दशवैकालिक सुत्र (४४) भी कल्पाकल्प सूत्र ( ४५ ) भ्री चूलकरूप सूत्र ( ४६ ) श्री मदाकल्प सूत्र ( ४७ ) श्री उत्पातिक सूत्र (४८) थी राजयश्लेनि सूत्र ( ४९ ) धी जीवाभिगम सूत्र

( ५० ) श्री प्रज्ञापना सूत्र े ( ५१ ) श्री महाप्रज्ञापना सूत्र . ५२ ) श्री प्रमादाप्रमाद सूत्र (५३) श्री नन्दीसुन (५४) श्री अनुयोगद्वार सूत्र (५५) श्री देवीन्द्रस्तुति सुव ( ५६ ) श्री तंदुलन्याली सुन (५७) श्री चन्द्रविजय सूत्र (५८) थ्री सूर्यप्रज्ञप्ति सूत्र ( ५९ , श्री पौरषी मदल सुत्र (६०) भी मंडलप्रवेश सूत्र (६१) श्री विद्याचारण सुत्र (६२) श्री विगिच्छओ सूत्र (६३) श्री गणिविजय सूत्र (६४) श्री ध्यानविम्ति सूत्र (६५ । श्री मरणविभूति सूत्र (६६) भी आत्मियशुद्धि सूत्र (६७) थ्री बीतराग सूत्र (६८) भी संलेखणा सुव

(६९) श्री व्यवहार कल्पसूत्र (७०) श्री चरणविधि सुत्र ( ७१ ) भी आउर प्रत्याख्यान सूप (७२) श्री महाप्रत्याख्यान स्व सायमें वारहाअंगो के नाम (७३) श्री आचारांग सूत्र (७४) श्री सूत्र कृतांग सूत्र ( ७५ ) श्री स्यानायांग सूत्र ( ७६ ) श्री समवायांग सूत्र (७७) श्री भगवतीजी सूत्र (७८) श्री ज्ञाताधर्मकयांग सूत्र (७९) श्रीउपासक दशांग स्र (८०) श्री अन्तगद्ध द्शांग स्त्र (८१) श्री अनुत्तरोपपातिक सूत्र (८२) श्री प्रश्नव्याकरण सूत्र (८३) श्री विपाक सुत्र (८४) श्री दृष्टिबाद सूत्र

एवं ८४ आगमेकि नाम

इन ८४ आगमोंके अन्दर जो बारहा अग है उनोंके अन्दर कीमकीम वातींका विषरण कीया गया है यह संक्षितसे यहां बतला देते है। यथा:—

१ श्राचारंग मृत्रपं--माधुका आचार है मी ध्रमण निय-र्योको सुप्रदानन आचार, गोचर भिक्षा लेनेकी विधि, विनय यनियक, कायोत्नगांदि स्थान, विद्वार भूस्यादिकम गमन, चेक-मण (श्रम दूर करनेके लिये उपाश्रयम जाना ), या आद्वागदिक पदार्योका माप, स्थाध्यायम नियोग, भाषादि ममिनि, गुनि, द्माय्या, उपिध, भक्त, पान, उद्गमादि ( उद्गम, उत्पात ओर पपणा), दोषोकी विशुद्धि, शूद्धाशुद्ध ग्रहण आलोचना, व्रत, नियम, तप और भगवान वीरप्रभुका उज्वल जीवन है। प्रथम श्री आचारांग सुत्रमें दो श्रुतस्कंध इत्यादि शेष यंत्रमें.

२ सूत्रकृतांग (स्अगडांग) सूत्रमें—स्वसिद्धांत परसिद्धांत, स्वऔरपरसिद्धांत, जीव, अजीव, जीवाजीव, लोक अलोक, लोकालोक, जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, वंध और मोक्ष तकके पदार्थों, इतर दर्शनसे मोहित, सदिग्ध नव दीक्षितकी बुद्धिकी शुद्धिके लिये पक्सोपंशी कियावादिका मत, चौरासी अकियावादिका मत, सहसठ अज्ञानवादिका मत, वतीस विनयवादिका मत पकुल मीलकर ३६३ अन्य मितयों के मतकों परिक्षेप करके स्वसमय स्थापन व्याख्यान है दुसरा अंगका दो श्रुतस्कन्ध इत्यादि शेष यंत्रमें.

३ स्थानांग स्प्रमें—स्वसमयकों, परसमयकों, और उभय समयकों स्थापन, जीवकों अजीवकों, जीवाजीवकों, लोककों, अलो-ककों, लोकालोककों स्थापन, पर्वत, शिखर, कुंट, झाण, कुढ, गुफा, आगर, द्रहें, नदी आदि पकपक बोलसे लगाके दशदश बोलका संग्रह कीया हुवा है. जीस्का श्रुतस्कध १ इत्यादि शेष यंत्रमें.

४ सम्वायांग स्त्र्में—स्वसिद्धांत, परसिद्धांत, उभय सिद्धांत, जीव, अजीव, जीवाजीव, लोक अलोक, लोकालोक और एकादिक कितनाक पदार्थोंकों पकोतरिक परिवृद्धिपूर्वक प्रतिपादन अर्थात् प्रथम एक संख्यक पदार्थोंवों निरुपण पीछे द्विसंख्यक यावत कमसर ३-४ यावत् कोडाकोड पर्यंत अथवा द्वाद्यांग गणिपिट-कका पर्यवोकों प्रतिपादन और निर्धंकरोंके पूर्वभव मातापिता वा दीक्षा, ज्ञान, शिष्य आदि व चक्रवर्ती, वलदेव, वासुदेव, प्रति बासुदेवादिकका व्याख्यान हे जीस्का धूतस्यंध १ इत्यादि शेष यंत्रमें.

ध ज्याख्यान प्रज्ञप्तिः—(भगवती) भगवतीस्त्रमें स्वसमयः परसमय, स्वपरसमय, जीव, अजीव, जीवाजीव, लोक, अलोक, लोकालोक अलग अलग प्रकारका देव, राजा राजि और अनेक प्रकारक संदिग्ध पुरुषाने पुछे हुवे प्रश्नोका श्रीजिनभगवान विस्तार पूर्वक कहा। हुवा उत्तर, सो उत्तर, द्रव्यः गुण, क्षेत्रकाल, पर्यायः प्रदेश और परिणामका अनुगम निक्षेपण, नय, प्रमाण और विविध सुनिपुण उपक्रमपूर्वक यथास्ति भावना प्रतिपाद करें निग्हसे लोक और अलोक प्रकाशित है, वह विद्याल संसार समुद्र तारनेको समर्थ हैं, इंद्रपूजित हैं भव्य लोकोंके इदयका समिनदक हे, अधकारह्मप मेलका नाशक हे, सुख्डुइष्ट हैं, हीपमृत हैं. इदाः मित और बुद्धिका वर्धक हैं, जीस प्रश्नोको मंक्या ३६००० की हैं जीसमें श्रुतस्कंध इत्यादि द्येष यंत्रमें.

द ज्ञाता धर्मकथाम्त्र में — उदाहरण मूत पुरुषोका नगरो. उचानो, चैन्यो, यनगंडो, राजाओ, माता पिता, समवसरणो, धर्माचार्या, धर्म कथाओ, यहलोकिक और परलोकिक मृश्विविदेशों भोग परित्यागो प्रवच्याओ, श्रुत परिव्रहों, तपो, उपधानों, पर्याओं मेलेखणा, भक्त प्रत्याक्यानों पादपोपगमनों, देवलोक गमनों, मुकुलमां प्रत्ययतारों, बोधिलामां और अंतिकियाओं, इत अगम ही श्रुत स्कंध और आगणीन अध्ययनों है। धर्म कथाका द्वा वर्ग है नीममें एक एक धर्मकथामें पांचमो पांचमो आस्याबि काओं है। एक कि उपान्यायिकाओं है। एक एक उपान्यायिकाओं पांचमो पांचमो आस्यायिकाओं है। एक एक उपान्यायिकाओं में पांचमो पांचमो आस्यायिकाओं श्रीर अगमिक सामिल है जीममें गमिक कथाओं छोडके श्रीर आगमिक सामिल है जीममें गमिक कथाओं छोडके श्रीर माहा तीन कोड कथाओं इस अंगमें है द्वीप यूवमें देखां।

७ उपाणक—दद्यांग सूत्रमें उपासको (श्रायको) का नगरी, उचानी, चैन्यो, बनवंडी, राजाओ, माना पिताओ, समयसरणी, धर्माचार्यों, धर्मकथाओ यहलोककी और परलोककी ऋद्धी विशेष और श्रावकोंका शीलवतो, विरमणो, गुणवतो, प्रत्याख्यानो, पौषधोपवासो, श्रुत परिग्रहो, तपो उपधानो, प्रतिमाओ, उपसर्गा, संलेखना भक्त प्रत्याख्यानो पादपोपगमनो देवलोक गमनो, सुकुलमां जन्मो, चोधिलाभ और अंतिकिया, इस अंगका श्रुतस्कध १ है इत्यादि शेष यंत्रमें।

त्रतकृहशांग मृत्रमें—अंतकृत (अन्तकेवल ) प्राप्त पुरुषोंका नगरो उद्यानो, चैत्यो, घनखंडो, राजाओ, माता पिता, समयसरणो, धर्माचार्यो, धर्मकथाओ, यह लोक और परलोककी ऋदि, भोग परित्यागो, प्रवज्याओ, श्रुतपरिग्रहो: तपो उपधानो बहुिषध प्रतिमाओ, क्षमा, आर्जेष, मार्द्य सत्य सिहत शौच, सत्तर प्रकारको संयम उत्तम महाचर्य. अकिंचनता, तप कियाओ, सिमितिओ, गुप्तिओ, अप्रमाद्योग उत्तम स्वाध्याय और ध्यानका स्वरूप, उत्तम स्वयमको प्राप्त और जित परिषद पुरुषोंको चार प्रकारका कमक्षय हुवा बाद उत्पन्न हुवो अंत समय केवल ज्ञानको लाभ, मुनिओंका पर्याय काल, पादपोपगमन पवित्र मुनिषर जीतना भक्ता। भक्तनो। दुं त्याय करके अतकृत हुवा इत्यादि. इस अंगका श्रुतस्कंध एक है इत्यादि शेष यंत्रमें.

ह अनुत्तरीपपातिक सूत्रमें—अनुत्तरीपपातिको (मुनिओ)का नगरो, उद्यानो चैत्यो वनखंडो राजाओ माता पिताओ, समय-सरणो, धर्माचार्योः धर्म कथाओ, यद लोकका और परलोकका ऋदि विशेषो, भोग परित्यागो, ध्रुतपरिष्रदोः तपो उपधानोः पर्यायः प्रतिमाः संलेखनाः भक्तपान प्रत्याख्यानो, पादपोपगमनो, सुकुलावतारो, बोधि लाभो और अतिक्रियाओ नवमा अंगर्मे १ ध्रुतस्कंध है इन्यादि शेष यत्रमें.

१० प्रश्न व्यावार्गा सूत्रमें - पकसो आठ प्रश्नो, पकसो आठ अप्रश्नो, पकसो आठ प्रश्नाप्रश्नो, अंगुटा प्रश्नो, बाहु प्रश्नो, आहग (काच) मभो और भी विद्याका अतिशयो तथा नागकुमार और सुवर्ण कुमारको साथे हुआ दिव्य संवादो इस अंगर्मे श्रुत स्कंध १ हे इत्यादि शेष यंत्रमें वर्तमान इस अगर्मे पांचाअव पांच मंबरका सविस्तार वर्णन है।

११ विपाक-सूत्रमें विपाक संक्षेपसे दो प्रकार दुःख विपाक । पापका फल । और सुन्व विपाक (पुण्यका फल ) जीसमें दुःल विपाकमें मसार प्रवंध दुःल परपरा, और सुन्व विपाकमें सुन्व विपाकमां सम्वसरण, धर्माचार्य, धर्मकथा, अलोककी ओर परलीककी ऋदि विशेषों, भोग परित्यागो प्रवच्याओ, अत परिमदों तपी, उपधानो पर्यायो प्रतिमाओ, मलेपनाओ, पर्वपाक्यानो, पादपोपगमनो, देवलोक गमनो, सुकुलावतारा, योधिलाभ और अंतिकयाओ, इम अंगमें इत्यादि शेष यंत्रमें।

१२ दृष्टिबाद स्वमं - सब पदायाँकी प्ररूपणा है जीस्का अंग पाच है। १ पिरक्ष (गणित विद्येष तथा छन्द, पद, कान्या दिकी रचनाकी संकलना २ सूत्र (दृष्टिवाद संबंधी ८८ सूत्रका विचार) ३ पूर्व (१४ पूर्व) ४ ज्ञानुयोग (जिसमें तियंकरीका चयनादि पंचकल्याणक य परिवार तथा रुपभदेव और अजीत नायके आंतरामें पाटोनपाट मोक्ष गये थे जीस्का अधिकार (४) जुलिका (पूर्वांक उपर चूलिका) दृष्टियादमें अतस्क्ष पक है पूर्व चौदा बन्ध (अध्येत ) संस्थान क्यारिक

है पूर्व चौदा घन्यू (अध्येन) मेंख्याता इत्यादि। इन हादशांगीमें प्रत्येक अंगकी, प्रत्येक यांचना है महयाता ध्याम्यानद्वार, मख्याता वेढा जातका छंद, भेख्याता श्लोक, भेम्याती निर्युक्ति, मंख्याति मग्रहणी गाथा, मंख्याति परिवृक्ति, सम्यातापुद, मंख्याता अक्षर, अनंता गमा, अनंतापर्यवा, परि-तावम और अनंता स्थायर इत्यादि मामान्य थिशेष प्रकारे भी

(९) प्रतिपातिसुन—गति इन्द्रिय सादि सीसी द्वारसै संमा-गरे नोबोंसा ज्ञान होना उसे प्रतिपातिसुन सहते हैं।

्रः) प्रतिपातिसमासप्तृति -गति इन्द्रिय सादि बहुनने

हारोमे समारी जीवोंका कान होना।

(११) अनुयोगप्रत—' मंतपय परुपण दुन्द पमारं व ' इस पदम कहा हुवा अनुयोगहारोमेंने की से पक्ष के हारा की बादि पदार्थों को जानना अनुयोगप्रत हैं

्र अनुयोगसमामधूत-पक्षमे अधिक दो तीत अनुयोगक्रः ग जीवादि पदार्थीको जानना उमे अनुयोगसमामधूत करते हैं।

(१३) प्रापृत-प्रापृतसुत—इष्टिबाइके अन्दर प्रापत-प्रापृत् नामका अधिकार है उनौते कीसी पकका कान होता।

(१४) प्राभृत प्राभृत समासम्बन - दो तीन ज्यारादि प्रामृत प्राभृतीसे सान होना उसे प्राच्यान कहते हैं।

प्राभृतसुत—जैसे एक अध्ययनके अनेक उद्देशा होने हैं उनी माफीक प्राभृत प्राभृतके विभागस्य प्राभृत है जिस एकमे हन होता उमें प्राभृत हान कहते हैं

१६। प्राभूतम्यासमुत—उक्त हो तीन स्वाराहिते हर होता उसे प्राभूतम्यासमूत कहते हैं।

(१७) वस्तुमुत-बेर् प्राभृतके अवयवस्य बस्तु होते है

जिलमें पक बम्तुमें शान होना उसे बम्तुपुत १८ बम्तुसमामप्रत — उस हो तीन च्यारादि बस्तु<sup>के के</sup> शान होना उसे बम्तुसमास कहते हैं।

(१९) पूर्वयुत—अनेक बस्तुवॉसे एक पूर्व होते हैं उन पर्व शुंका ज्ञान होता उसे पूर्वज्ञान कहते हैं।

२० पूर्वमयामञ्जूत -दा तीत पूर्व-सम्दुर्वीसे हात डांगा ट्रेस पूर्वमयाम हात वहा जाता है।

र्मके निवास धनकानवाना उपयोग संयुक्त सर्वार्वनिके वैमान नवकी यातकी प्रत्यक्रमे जान सकता है।

# ग्काद्शांगका यंत्र.

| र्म.   दीमा<br>गराः | 133       | CT<br>W.     | 2730            | 1330           | 113.     | 1130    | 1120    | 1130                      | ochl            | 1120                 | امدلدا        |
|---------------------|-----------|--------------|-----------------|----------------|----------|---------|---------|---------------------------|-----------------|----------------------|---------------|
| टीका कर्ना.         | सीत       | ताहा<br>सर्व |                 |                | শ্লী হ   | नभर     |         |                           | _               |                      | _             |
| श्रीमा<br>गुरुआ.    | oocel     | 126.40       | 14240           | 37.54          | 16878    | 3640    | 600     | 400                       | 300             | 26,00                | 200           |
| ज्ञा.               | 70        | м<br>ы       | 5               | -              | 1220     | c       | c       | •                         | 33              | e                    | c             |
| हमों, किय्ययत.      | 4, 6      | ъ.           | ०६ ०१७          | -              | 北部       | 1 to    | č       | · -                       | 7.<br>3.        | 70                   | 30            |
| Trait.              | ,         | पाच          | सार             | ा €            | त् स्    | धना     | स्व     | ामि                       | नी              |                      |               |
| र्गनान पर्<br>मन्या | 1010      | 2700         | 3636            | 15516          | 3,6.5,6  | 1800    | 2.7.7   | 2.07                      | 165             | 3/106                | 1216          |
| _                   |           |              |                 |                | ,        |         |         |                           |                 | ,                    | -             |
| मेन्यम्<br>मेन्यम्  | *16000    | 16091        | 12000           | 144000         | 0 100226 | 6.95000 | 1160000 | 2324000                   | 48.00000        | constes              | 15632000      |
| भ्रेगनाम मुख्याद    | आन्यार्थम | ग्रियम् ।।   | म्यानायाम १२००० | मयनायाम १४४००० |          | 1 क्या  | र्माग   | अन्त्रीग्रंद्या० विश्वतिक | अग्रियम् १६०००० | प्रश्निम्समा १३१६००० | frut 12632000 |

\* एक पद्म अभ्य १६३४८३ अ८८६ इतन होत है जिस्हो १२ प्रतरे छोह गीण। जामने एक पद्म ११०८८४६३१॥ स्थाम होत्र है तम १८००० पर् थी आसारांगत्रांप्यम य इसी मादीक गर्ने आसमोक्षा समत्र केना।



इन द्वादशांगीकों भूतकालमें अनंतेजीवों विराधना करके चतुर्गति संसारके अंदर परिभ्रमण कीया. वर्तमान कालमें संख्याते जीव परिभ्रमण करते हैं और भविष्य कालमें अनंतेजीव परिभ्रमण करेगे.

इन द्वादशांगीकी मूतकालमें अनंतेजीकों आराधना करके संसाररूपी समुद्रकों पार पहोंचे (मोक्ष गये) और वर्तमान कालमें संख्याते जीव मोक्ष जाते हैं (महाविदेह अपेक्षा) और भविष्यमें द्वादशांगीकों आराधन करके अनंते जीव मोक्ष जावेगें.

यह हाद्यांगी मृतकालमें थी, वर्तमान कालमें हैं और भविष्य कालमें रहेगी. जैसे पंचास्तिकायकी माफिक निश्चल नित्य. शाश्वती अक्षय, अव्यावाध, अवस्थित रहेगी.

श्रुतज्ञानका मंक्षेपसे चारभेद हे द्रव्यः क्षेत्रः कालः भावः

- (१) द्रव्यसे उपयोग युक्त श्रुतज्ञान सर्व द्रव्यकों जाने देखे.
- (२) क्षेत्रसे उपयोग सहित श्रुतज्ञान सर्व क्षेत्रकों जाने देखे.
- (३) कालसे उपयोग सहित शुतज्ञान सर्व कालको जाने देखे.
- (४) भावसे उपयोग सहित श्रुतज्ञान सर्व भावकों जाने देखे.

चौदा प्रकारके श्रुतिज्ञानके अन्तमें सूत्रका व्याख्या करनेकी पद्धति वतलाइ हैं. व्याख्यानदाताओं को प्रथम मूल सूत्र कहना चाहिये. तदान्तर मूल सूत्रका दाव्दार्थ. तदान्तर निर्युक्ति. तदान्तर विषय विस्तारसे प्रतिपादनार्थ, टीका, चूर्णी भाष्य तथा हेतु दृष्टान्त युक्ति द्वारा स्पष्टिकरण करना यह व्याख्यानकी बद्धति हैं।

रित श्रुतक्षान. इति परोक्षक्षान. सेवंभंते सेवंभंते तमेव सच्चम.

## थाकडा नम्बर ६७

### मत्रश्री पत्रवणाजी पद ३३ अवधिज्ञानाधिकार

भव १ विषय २ सस्यान ३ अस्यान्तरवाह्य ४ देशसर्व ५ द्यीयमान बुद्धमान अवस्थीत ६ अनुगमि अनानुगमि ७ प्रतिपानि सप्रतिपाति ८।

- (१) भव-नारिक देवतावोंको अवधिज्ञान भवप्रत्य होते 🖁 सौर मनुष्य तथा तीर्यच पांचेन्द्रियकों क्षोपशममे होते हैं।
- (२) विषय-अवधिज्ञान अपनी विषयसे कितने क्षेत्रकी द्विय सकते हैं जान सकते हैं।
- (१) रत्न प्रभा नारकि जघन्य ३॥ गाउ उत्कृष्ट ४ गाउ
- (२) शर्करा प्रभा नारिक 311
- (३) यालुका प्रभा नार्कि
- (४) पद्मभानागिक (६) श्रम प्रभा नारकि
- (६ । तमः प्रभा नागकि 711
- (७) तमस्तमा प्रभा नारकि

अमुरकुमार के देव न० २५ योजन उ० उध्यें लोकमें सीधर्म करण अधीरीकमें तीमगी नगक. तीर्यगरीगमें असंख्याते ब्रिप ममुद्र अयधिज्ञानमे जाने देखे। नागादि नीजातिके देय० ज० २५ योजन, उ० उभ्वेलीकमें ज्योतीपीयोकि उपरका तला. अधीलोकने पक्षत्रे' नरकः तीर्यगलोकमें भैरुयाते क्रियममुद्रः पर्यव्यन्तर देवः भीर ज्यानियों देय. ज॰ उ॰ संस्याते किए समुद्र जाने, सीधमैशान कल्पके देव जघन्य आंगुलके असंख्यातमे भाग उ० उ५वै स्वध्वजा पताका अधोमें पहली नारक तीर्यंगलीकमें असंस्थाते ब्रियममुद्र

पवं संनत्कुमार महीन्द्रदेष परन्तु अधोलोकर्मे दूसरी नरक जाने.
पव ब्रह्म और लांतकदेव परन्तु अधोलोकर्मे तीसरी नरक जाने.
पवं महाशुक सहस्रदेव परन्तु अधोलोकर्मे चोथी नरक जाने
पवं आणत प्राणत अरण्य अन्तृतदेव परन्तु अधोलोक पांचमी नरक
जाने. पवं नौप्रीवेगके देष परन्तु अधोलाकर्मे छटी नरक जाने.
पवं च्यारानुत्तर वैभान परन्तु अधोलोकर्मे सातमी नरक जाने
अौर मर्वार्थसिद्ध वैमानके देव, लोकभिन्न याने सर्व प्रसनालिको
जाने यह बात ख्यालमे रखना कि सब देव उर्ध्व तो अपने अपने
बमानके ध्वजा पताका और तीर्यगलोकमे असंख्याते द्विप समुद्र
देखता है। तीर्यच पांचेन्द्रिय ज० आंगुलके असख्यातमे भाग.
उ० असख्याते द्विप समुद्र जाने.। मनुष्य ज० आंगु० अस० भाग
उ० सर्व लोक जाने देखे और लोक जैसे असंख्यात खंड अलोकर्मे
भी जान सकते है। परन्तु वहां रूपी पदार्थ न होनेसे मात्र विषय
हो मानी जाती है.

- (३) संस्थान-अवधिक्षानद्वार जिस क्षेत्रकों जानते हैं वह कीस आकारसे देखते वह कहते हैं. नारिक तीपायाके सस्थान. भुवनपति पालाके सस्थान, न्यन्तर देव ढालके सस्थान. ज्योतिषी झालरके सस्थान. वारह देवलोकके देव उर्ध्व मर्दग के सस्थान, नौमीवग पुष्पींकि चगरोके आकार, पांचानुत्तर वैमानके देव, कुमारिकाके कचुके सस्थान मनुष्य और तीर्यच अनेक संस्थानसे जानते हैं।
- (४) नारकी देवताओं में अवधिक्षान है उसे अभ्यान्तर ज्ञान कहते हैं कारण घट परभवसे आते हैं तब ज्ञान साथमें ले के आते हैं। तीर्यचकों बाह्य ज्ञान, अर्थात् वह उत्पन्न होनेके याद श्लोपद्यम भावसे ज्ञान होता है। मनुष्यमें दोनो प्रकारसे ज्ञान होता है अभ्यान्तर ज्ञान और बाह्यकान।
- (५) नारिक देवता और तीर्यच पांचेन्द्रियक झान है वह देशसे होता है। मर्यादा सयुक्त) और मनुष्य के देश और सर्व दोनो प्रकारसे होता है

- (६) नार्राक देवताओं के ज्ञान है सो अवस्थीत है कारण यह भवप्रत्य ज्ञान है और मनुष्य तीर्यचके ज्ञान तीनो प्रकारका है हियमान वृद्धमान और अयस्थीत।
- (७) नारिक देवताओं के अयधिकान अनुगामि है याने नहां जाते हैं वहां सायमें चलता है और मनुष्य तीर्यचर्मे अनु-गामि अनानुगामि दोनो प्रकारसे होता है।
- (८) नारिक देवताओं के अवधिक्षान अमितपाति है कारण वह भवमत्य होता है और तीर्यंच पांचेन्द्रियमें मितपाति है मतु-भ्यके दोनो मकारका होता है मितपाति अमितपाति कारण मतु-भ्यमें केवलक्षान भी होता है परम अवधिक्षान भी होता है इति

सेवं भंते सेवं भंते तमेव सबम्

**--\***(]≥(]\*←--

## थोकडा नम्बर ६८

स्त्रश्री भगवतीजी शतक ⊏ उ॰ २ पांच ज्ञानिक लिव्य ।

हारोंके नाम जीय, गित, इन्द्रिय, काय, सूक्षम, पर्याप्ति, भवार्यी, भवितिह, मंझी, लिब्धि, झान, योग, उपयोग, लेर्या, कपाय, येद, आहार, नाण, काल, अन्तर, अल्पायहृत्व, झानपांच. मितिझान, भ्रतिझान, अयधिझान, मनःपर्ययझान, केवलझान, या अशान तीन मितिअझान, श्रृतिअझान, विभगझान, चन्ह- लहां. म हो वहा भजनो, स्यात हो स्यात न भी हो स्यात कम भी हो। लहा नि-नियम, निश्चय कर होता ही है।

संख्या.

| मकाय प्रसम्भायमे                            | ६ भजना   | ३ भनना  |
|---------------------------------------------|----------|---------|
| पांच स्थायर कायमें                          | 0        | र नियमा |
| अकायम                                       | र नियमा  | 0       |
| स्रमम                                       | 0        | २ नियमा |
| बाहरमे                                      | ५ भजना   | ३ मजना  |
| नीस्समनी बादरमे                             | १ नियमा  | 0 0     |
| प्रथम नरक १० भुवन॰ व्यन्तरके अपर्यामा       | ३ नियमा  | ३ भजना  |
| पांच नरक २१ देबलोक ज्योतिषीयोके अपर्याप्ता. | ३ नियमा  | ३ नियमा |
| पांचानुतर वैमानक अपयांसाम                   | ३ नियमा  | 0       |
| सातबी नरकके अपयोग्नाम                       | 0        | ३ नियमा |
| पांच स्थाबर असन्नी मनुठ अपयि                | 0        | २ नियमा |
| तीन वैकले असझी तीयंच अपयिमा                 | २ नियमा  | २ नियमा |
| संशो तीर्यचके अपयंता                        | २ नियमा  | र नियमा |
| सही मनुष्यके अपयसि।                         | ३ भजना   | र नियमा |
| नरकसे नौग्रीवैगके पर्याप्तामें              | ३ नियमा  | 3 नियमा |
| पांचानुतर वेमातक पर्यात्तामें               | 3 निवमा  | 0.00    |
| पांच स्थायर तीन वैक्तिनिष्रय असंझी          |          |         |
| तीयंच असंशी मनुष्यके पर्याप्ताम             | <i>o</i> | र भिषमा |
| सन्ती तीर्यंचक प्रयोगाम                     |          |         |

|                        |                          |                        |        |        |           |                      |                |                 | • •          |            |                |                       |                            |                              |               |                             |               |                  |
|------------------------|--------------------------|------------------------|--------|--------|-----------|----------------------|----------------|-----------------|--------------|------------|----------------|-----------------------|----------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------------|---------------|------------------|
| ३ मनना                 | 0                        | ३ मजना                 | 3 मजना | ३ भजना | 0         | 3 भजना               | 3 भजना         | 0               | 3 गजनग       | े नियमा    | 0              | 0 0                   | 3 भन्नना                   | 0                            | ३ नियमा       | 0                           | 3 भनना        | 0                |
| ५ भजना                 | १ नियमा                  | ३ नियमा                | ३ भजना | ५ भजना | १ नियमा   | ५ भजना               | 0              | १ नियमा         | 8 भजना       | र नियमा    | १ नियमा        | ५ भन्नता              | 0                          | 8 भजना                       | १ नियमा       | 8 भजना                      | ध भन्नना      | १ नियमा          |
|                        |                          | 1                      | 171    |        |           | 0 0 0                | 0 0            |                 |              |            |                |                       |                            |                              |               |                             |               |                  |
| मंशी मनुष्यक प्याप्ताम | नोपर्याप्ता नोअपयाितामें | नरक और देव भवत्यामें ) | _      | यामं ) | अभवत्यामे | भयमित्रि नीयोमें ००० | अभयसिक्षिं ००० | नोमन्य नोअभन्यम | मंह्या नीयोम | अमही जीयोम | नोसंहो नोअसंहो | <b>गान</b> छद्रियोमें | <b>द्यानके अल</b> िद्योमें | मतिश्रुति द्यानके लिक्योंमें | तस्मअन्तियोमे | अयधि॰ मनः प्येषशानलद्वियोमे | तम्म अलाज्याम | क्षल्यानक लद्याम |
| w,                     | 3                        | 8                      | m      | ô      | ~<br>?    | 30                   | m'<br>w        | <b>20</b>       | 30           | 20         | 93             | N<br>N                | œ                          | o,                           | 3             | 3                           | m             | 30<br>3°         |

|                  |                              |                  |                        |                  |                    |                          |                 | ą                        | ક             |                     |                  |                                 |                  |                        |                |                           |                 |
|------------------|------------------------------|------------------|------------------------|------------------|--------------------|--------------------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|----------------|---------------------------|-----------------|
| ३ भजना           | ३ भजना                       | ३ भजना           | ३ नियम                 | र नियमा          | ३ भजना             | 0                        | ३ भनना          | ३ भजना                   | ३ भजना        | 0 0                 | ३ भजना           | 0                               | ३ भजना           | 0 0                    | ३ भजमा         | 0                         | ३ भजना          |
| ध भन्नता         | 0                            | ५ भजना           | 0 0                    | ५ भजना           | ५ भजना             | ५ भजना                   | 0 0             | 0 0                      | ५ भजना        | ५ भजना              | ४ भजना           | 8 मजना                          | 8 भजना           | ५ भजना                 | 8 मजना         | ३ भनना                    | ८ अन्यत्र       |
|                  | क लिइयोमें                   |                  | द्धयामे                |                  | -4                 | द्रयामे                  |                 | r लक्षियामें<br>-        |               |                     |                  | वारित्र लद्भियोमें              |                  | दियामे                 |                | अः                        |                 |
| तस्त अलद्भियोमें | मित्य ने अज्ञानके लिंदियोमें | तस्त अलद्भियोमें | थिभेग मानके छ। द्यामें | तस्स अलद्भियामें | दर्शनके लिद्धयामें | सम्यग्दर्शनके लद्भियामें | तस्त अलिख्यामें | मिध्या-मिभद्शन लिख्यामें | तस्तलद्भियामे | चारित्र लद्धियांमें | तस्स अलद्भियामें | साः छः पः स् चारित्र लद्भियोमें | तस्त अलद्भियामें | यधारूयात चा॰ लद्भियामे | तस्सालद्भियामे | चारित्रा चारित्रके ल० में | मस्त अस्तिक्षाम |

4 4 4 4 4 m m m m m m m m m m m 9 9 9 9

|                            | र भजना | मा , ००० | ना ३ भनना | ना     | ना       | मजना भजना | ना     | ना ३ भनना | ना ३ भजना | । व     |        | ामा २ नियमा | ना ३ मजना             | ामा २ नियमा      | ٠ ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° | ामा ००,      | ना ३ भनना        | ना । ३ नियमा |
|----------------------------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|-----------|-----------|---------|--------|-------------|-----------------------|------------------|-----------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
|                            | ५ भनना | १ नियमा  | ३ भजना    | ५ भजना | ९ भन्नना | ४ भजना    | ३ भजना | ५ भजना    | ४ भजना    | १ नियमा | ४ भनना | ३ नियमा     | 8 भजना                | र नियमा          | ध ममना                                  | १ नियमा      | 8 भनना           | ३ मजना       |
|                            | 0000   |          |           |        |          |           |        |           |           |         | मध     |             |                       |                  |                                         |              |                  |              |
| द्रानालिधि लाभ भोग, उपभीग. |        |          |           |        |          |           |        |           | •         |         |        |             | रसेन्द्रियके लिव्यामे | तस्माछिद्रियामें | मत्यादि च्यार धानमं                     | केचल्द्यानमं | चभु अचभुद्योंमें | अपिष दशनमें  |
| 69                         | )      | 3        | 9 9       | , 6    | 0        | 9         | 9      | 0         | S         | S       | 3      | 30          | 5                     | 100              | 9,                                      | Ÿ            | ઈ                | •            |

|                                                                                      | । १ नियमा          | 0 0               |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|--|
| म्पर्यास माम्यस काययोगम्                                                             | ५ भन्नमा           | ३ भजना            |  |
| יייין נוויייי ייייי יייייייייייייייייייי                                             | १ नियमा            | 0 0               |  |
| अयागान<br>सम्बन्धः मनास्त्रगोषयोगमे                                                  | ५ मजना             | ३ भजना            |  |
| ताकार मधान्याच्याचा                                                                  | ५ भजमा             | ३ भन्नता          |  |
| तल्या किया स्टब्स                                                                    | 8 भजना             | ३ भन्नना          |  |
| Supprint (Control                                                                    | १ नियमा            | 0 0               |  |
| नल्डान<br>सक्डवायः क्षोधमानमायालीभर्मे                                               | ४ मजना             | ३ भजना            |  |
| अक्रमाथिमे                                                                           | ५ भजना             | 0                 |  |
| महेट. सि. परुष. नपंसक्षेद्रमें                                                       | ४ भजना             | ३ भजना            |  |
| ०० अयोगीम                                                                            | ५ भजना             | 0 0               |  |
| १०२ आद्यारीक जीबोर्म                                                                 | ५ मजना             | ३ भजना            |  |
| १०३ अनाहारीक जीवोमें                                                                 | 8 भजना             | ३ भजना            |  |
| पानें जानिक विषय योकडा ने. ६४-६५-६६ में लिखी गर् है तीन अज्ञानिक विषय                | रे लिखी गर् है तीन | अज्ञानिक विषय     |  |
| संक्षेत्रसे यहां लिखी जाति है. मति अज्ञानके च्यार भेद है प्रब्यसे परिप्रदीत प्रव्यकी | र मेद है प्रव्यसे  | गरिग्रहीत इब्यकों |  |
| जाने. क्षेत्रसे परिमाहित क्षेत्रको जाने. कालसे परिमाहित कालको नाने, भाषसे परिमाहित   | ाहित कालको माने,   | भावसे परिप्रहित   |  |
| भाषको जाने. अति अज्ञानके भी इसी माकीक च्यार भेष है परन्तु षद्दां सामान्य विशेष       | र भेष है परन्तु बह | ां सामान्य यिशेष  |  |
|                                                                                      | 4                  | 4                 |  |

३६

HILIPA ह्पम

कालद्वार—सज्ञानिक दो भेद है. सादि सान्त. प्रथम गुण-स्थान त्यागसे ज्ञानिक सादि है और ग्यारचे गुणस्थानादिसे पुनः प्रथम गुणस्थान जाना ज्ञानका अन्त है। मितज्ञान श्रुतिज्ञानिक स्थित जघन्य अन्तरमुहुर्त्त उ० छासट (६६) सागरोपम साधिक एवं अवधिज्ञान परन्तु जघन्य एक समयका कालभी है. मन:पर्यव ज्ञान. ज० एक समय. उ० देशोनपूर्वकोड. केवलज्ञानिक स्थिति नहीं है किन्तु सादि अनन्त है. मितअज्ञान श्रुति अज्ञानके तीन भेद है अनादि अनन्त.=अभव्यापेक्षा, अनादि सान्त, भव्यापेक्षा सादि सान्तिक स्थिति ज० अन्तरमहुर्त उ० देशोन अर्धपुद्गल. विभेगज्ञान. ज० एक समय उ० तेतीस सागरोपम देशोन पूर्व कोड अधिक।

त्रान्तरद्वार—सङ्घानी मितिङ्घानी श्रुतिङ्घानी अवधिङ्घानी मन पर्यवद्यानीका अन्तर पढे तो ज॰ अन्तर मुहुर्त उ॰ देशोन आदापुद्दगळ. वेवलङ्घानका अन्तर नहीं है मितिअङ्घान श्रुतिअङ्घान सादी सान्तका अन्तर ज॰ अन्तर मुहूर्त उ॰ छासट सागरोपम साधिक. विभंगङ्घानका अन्तर ज॰ एक समय उ॰ अनंतकाळ यावत देशोन आधापुद्गळपरावर्तन।

अल्पावहुत्वद्वार=सर्व स्तोक मन'पर्यवज्ञानी अवधिज्ञानी असंख्यातगुणे, मतिज्ञानी श्रुतिज्ञानी आपसमे तूल्य और विशेषाधिक. केवल्ज्ञानी अनंतगुण सज्ञानीविशेषाधिक सर्वस्तोक विभंगज्ञानी, मतिअज्ञानी श्रुतिअज्ञानी आपसमे तुल्य अनंतगुण समुख्यअज्ञानि विशेषाधिक।

ज्ञानपर्यंचिक अल्पावहुत्व सर्वस्तोक मनःपर्यंच ज्ञानके पर्यंच अवधिज्ञानके पर्यंच अनंतगुणे. श्रुतिज्ञानके पर्यंच अनन्त गुणे मति-ज्ञानके पर्यंच अनंतगुणे. केवलज्ञानके पर्यंच अनंतगुणे ॥ सर्वस्तोक चिभगज्ञानके पर्यंच. श्रुतिअज्ञानके पर्यंच अनंतगुणे मतिज्ञानके पर्यंच अनंतगुणे। दोनो सामिल ॥ सर्वस्तोक मनःपर्यव झानके पर्यव विभंगझानके पर्यव अनंतगुणे. अवधिझानके पर्यव अनंतगुणे. श्रुतिअझानके पर्यव अनंतगुणे. श्रुतिआझानके पर्यव अनंतगुणे. मिति आझानके पर्यव अनंतगुणे. मिति आझानके पर्यव अनंतगुणे. मिति झानके पर्यव अनंतगुणे., केवल झानके पर्यव अनंतगुणे॥ इतिशम्।

सेवं भंते सेवं भंते तमेव सचम्.

इति श्री शीघनोध भाग ६ टा समाप्तम्



#### भी रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला पुष्प नं.

#### ऋधश्री

# शीघ्रबोध भाग ७ वां.

## थोकडा नम्बर ६६

इस योकडे में जीवों के प्रभ्न लिखे जाते हैं जीसकों पढ़नेसे तर्कशक्ति बहुत बढ जाति हैं अनेक आगमोंका सूक्ष्मज्ञान कि भी प्राप्ती होती हैं स्याद्वाद रहस्यका भी ज्ञान हो जाता हैं और संसार समुद्रमें अनेक प्रकारिक आपितयोंसे सहज ही से मुक्त हो जाता हैं बुद्धिबल इतना तो जोरदार हो जाता हैं कि इस थोक-हेकों उपयोग पूर्वक कण्ठस्य करलेनेके बाद कैसा ही प्रभ्न क्यों न हो वह फोरन, हो समझमे आजायगा ओर स्याद्वादसे उस्का उत्तर भी वह ठीक तोरसे दे सकेगा वास्ते आप इस थोकडेको कण्ठस्य कर अनुभव रसका आन्नद लिजिये। शम्

| नीवोंके मेद. | कोनसे कोनसे स्थानपर मिलते हैं<br>उनोंके नाम कि मार्गणा<br>निचे मुज्ञव है. | नरकके १४<br>भेष्. | तीरीचके ४८<br>भेद. | मनुष्यके ३०३<br>भेद. | वेयतीक १९८<br>भेद. |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| ۶            | श्रधोलोककं केवलीमे                                                        | 0                 | 0                  | १                    | 0                  |
| २            | निश्चय एकावतारीमे                                                         | 0                 | 0                  | 0                    | ર                  |
| ą            | तेजोलेशी एकेन्द्रियमे                                                     | 0                 | 3                  | 0                    | 0                  |

| 8          | पृथ्वीकायमे                         | 0  | 8        | 0  | 0  |
|------------|-------------------------------------|----|----------|----|----|
| 4          | मिश्रदृष्टि तिर्यचमें               | ٥  | ¥        | 0  | ٥  |
| 416        | उर्ध्वलोकिक देवीमें                 | ۰  | ۰        | 0  | Ę  |
| હ          | नग्कके पर्याप्तामे                  | હ  | ٥        | ۰  | 0  |
| 5          | दोयोगवाले तीर्यचमे                  | 0  | 5        | ۰  | 0  |
| 3          | उर्ध्वलोक नोगर्भज तेजोलेशीमे        | 0  | ą        | o  | Ę  |
| १०         | एकान्त सम्यगृद्रष्टिमे              | 0  | ٥        | 0  | १० |
| ११         | वचनयोगी चत्तुइन्द्रियनीर्यचमे       | ٥  | ११       | ٥  | ٥  |
| १२         | अधोलोकके गर्भजमें                   | 0  | १०       | ٤  | ۰  |
| १३         | वचनयोग तीर्यचम                      | 0  | १३       | 0  | 0  |
| 18         | श्रयोलोक वचनयोगी श्रोदारीकश०        | 0  | १३       | १  | o  |
| 2 %        | केवली <b>म</b> ें                   | ٥  | 0        | १५ | 0  |
| १६         | उर्ध्वलोक पाचेन्द्रियतेजोलेशीमे     | 0  | १०       | 0  | 16 |
| 90         | सम्यग्द्रष्टि द्यागोन्द्रियतीर्यचंम | ٥  | १७       | 0  | 0  |
| 15         | मम्यग्द्रष्टि तीर्यचर्मे            | 0  | १८       | 0  | •  |
| 38         | उर्ध्यकोकके तेजोलेशीम               | 0  | १३       | o  | Ę  |
| 00         | मिश्रद्रष्टिगभै जमें                | 0  | *        | १४ | 0  |
| ٥ ؟        | श्रीदारीकमें विकियकरनेवालोंमें      | 0  | ı,       | १४ | 0  |
| ຈຈ         | <b>एकेन्द्रियजीवों</b> में          | 0  | ঽঽ       | ٥  | 0  |
| <b>3</b> 3 | अयोक्तोकके मिथहर्षिम                | ای | <b>x</b> | ર  | १० |

| २४ | घागोन्द्रिय तीर्यचमे           | 0  | २४ | ۰  | ۰                |
|----|--------------------------------|----|----|----|------------------|
| २५ | श्रघोकवचन योगीदेवोंमे          | ٥  | 0  | ٥  | २४               |
| २६ | त्रसतीर्यचमे                   | 0  | २६ | ٥  | ۰                |
| २७ | ग्रुहलेशी मिश्रदृष्टिमें       | 0  | ¥  | १५ | ی                |
| २८ | तीर्यच एक संहननवालोमे          | 0  | २८ | 0  | 0                |
| २६ | श्रधोलोक त्रस श्रौदारीकमे      | 0  | २६ | ३  | ٥                |
| ३० | एकान्तमिथ्यात्वी तीर्यचमे      | 0  | ३० | 0  | 0                |
| ३१ | श्रधोलोक पुरुषवेद भाषकमे       | 0  | ५  | १  | २४               |
| ३२ | पद्मलेशीमिश्र दृष्टिमे         | 0  | ধ  | १५ | १२               |
| ३३ | पद्मलेशी वचन योगीमे            | 0  | ķ  | १५ | १३               |
| ३४ | उर्ध्वलोकके एकान्तमिथ्यात्वीमे | 0  | २८ | 0  | ب <sub>و</sub> ر |
| ३५ | श्रवधिदर्शन श्रौदागीक श० मे    | ٥  | ķ  | ३० | ٥                |
| ३६ | उर्ध्वलोक एकान्त नपुंसकमे      | 0  | ३६ | 0  | 0                |
| ३७ | श्रधोलोक पाचेन्द्रिय नपुंसकमे  | १४ | २० | ३  | 0                |
| ₹८ | श्रधोलोकके मनयोगीमें           | ی  | ধ  | १  | २४               |
| 38 | श्रधोलोक एकान्त श्रसंज्ञींमे   | ٥  | ३८ | १  | 0                |
| 80 | श्रौदारीक शुक्रलेशीमें         | 0  | १० | ąο | 0                |
| ४१ | शुङ्लेशी सम्यग्द्रष्टि श्रभाषक | 0  | ¥  | १५ | २१               |
| ४२ | ग्रुष्टलेशी वचनयोगीमें         | 0  | ধ  | १५ | २२               |
| ४३ | उर्ध्वलोकके मनयोगीमें          | ٥  | ٧  | 0  | ३८               |

| 88         | गुङ्लेशी देवताश्रोमें             |    |     |    | 88  |
|------------|-----------------------------------|----|-----|----|-----|
| ४४         | कर्मभूमि मनुप्योंमें              | 0  | 0   | 84 |     |
| 8 €        | श्रयोलोकके वचन योगीमें            | v  | १३  | 8  | २४  |
| ४७         | उर्ध्वलोकके शुक्रलेशी अवधिज्ञान   |    | *   |    | ४२  |
| ४८         | अथोलोक त्रसम्रमापक                | હ  | १३  | 3  | २४  |
| 38         | उर्ध्वलोक ग्रुङलेशी स्प्रविदर्शन  | 0  | 1 4 |    | 88  |
| ५०         | ज्योतिपीयोकि स्रगतिमें            | 0  | k   | ४४ | 0   |
| <b>५</b> १ | श्रयोलोकके श्रोदारीकमें में       | 0  | ४५  | 3  | ۰   |
| ४२         | उर्ध्वलोक शुक्त  सम्यग्द्रष्टिमें | 0  | १०  | 0  | ४२  |
| ५३         | श्राधोलोक एकान्त नपुंसक वेदमे     | १४ | ३८  | 8  | 0   |
| ६४         | उर्व्वलोक शुरुलेशीमे              | 0  | १०  | 0  | 88  |
| 22         | श्रायोलोक वादर नपुंसकमे           | १४ | ३८  | ३  | 0   |
| 梦春         | नीर्यग्लोक मिश्रदृष्टिमें         | 0  | ¥   | १४ | ३६  |
| 20         | ष्ट्रागोलोक पर्योप्तामं           | છ  | ર૪  | १  | २४  |
| ķ          | अधोलोक अपर्याप्तांम               | v  | २४  | ર  | २४  |
| 34         | कृष्यालेशी मिश्रहष्टिमें          | 3  | ¥   | १४ | ३६  |
| £ 0        | श्च रुर्मभूमिसंज्ञीमं             | 0  | 0   | ξo | 0   |
| ह १        | उर्ध्वलोक स्मनाहारीमें            | 0  | २३  | 0  | 35  |
| ६०         | ऋयोलोक एकान्त मिथ्यात्वीमे        | 8  | ₹ 0 | 8  | ३०  |
| £β         | श्रयो० उर्व्यक्री हके देवामरमें   | 0  | 0   | 0  | Ęą. |

| €8         | पद्मलेशी सम्यग्द्रष्टिमे          | ٥  | १० | ३० | २४ |
|------------|-----------------------------------|----|----|----|----|
| Ę          | श्रधोलोग तेजोलेश्यामे             | ٥  | १३ | २  | 40 |
| ξĘ         | पदालेशीमे                         | ۰  | १० | 30 | २६ |
| ξυ         | मिश्रदृष्टि देवतोमे               | 0  |    | 0  | ξv |
| € 5        | तेजोलेशीमिश्रादृष्टिमे            | 0  | Ł  | १५ | 85 |
| 33         | उर्ध्वलोक वाटग्सास्वतोमे          | 0  | ३१ |    | ३८ |
| vo.        | श्रधोलोकके श्रभापकमे              | હ  | ३५ | ą  | २४ |
| ७१         | श्रधोलोक श्रवधिद्शनमे             | १४ | ¥  | ર  | ५० |
| ७२         | तीर्यग्लोकके देवताश्रोमे          | 0  | 0  | 0  | ७२ |
| ७३         | श्रधोलोककं वाटरमरखेवालोमे         | v  | वद | 3  | २४ |
| ७४         | मिश्रदृष्टिनोगर्भजमे              | હ  | ٥  | 0  | ६७ |
| ७५         | उर्ध्वलोकफे श्रवधिज्ञानमे         | 0  | ५  | 0  | ७० |
| υĘ         | उर्ध्वलोकके देवताश्रोमे           | 0  | ٥  | 0  | ७६ |
| ७७         | श्रधो ॰ चत्तुइन्द्रियनोगर्भजमे    | १४ | १२ | १  | ५० |
| 95         | उर्ध्व० नोगर्भज सम्यग्द्रष्टिमे   | ۰  | 5  | 0  | ७० |
| 30         | उध्वैलोकके सास्वतोमे              | ٥  | ४१ | ٥  | ३⊏ |
| 50         | धातकिखडका त्रसमे                  | ٥  | २६ | ५४ | 0  |
| <b>5</b> १ | सम्यन्द्रिष्ट देवतोके पर्याप्तामे | 0  | ٥  | 0  | 58 |
| <b>5</b> 2 | ग्रुष्टलेशी सम्यग्द्रष्टिमे       | •  | १० | ३० | ४२ |
| <b>5</b> 3 | श्रधोलोक मरगोवालोमे               | v  | 85 | 3  | २५ |

| 28          | ग्रुङलेशी जीवोमें                     | 0     | १०         | ३०  | 88          |
|-------------|---------------------------------------|-------|------------|-----|-------------|
| 59          | श्रघो० कृप्यालेशीत्रसमें              | 464   | २६         | ત્ર | 90          |
| 5           | उर्घ्वलोकक पुरुषवेद्में               | 0     | १०         | ٥   | <b>હ</b> ફ્ |
| 50          | उर्ज्वलोक घाग्।न्द्रियसम्यग्द्रष्टिमे | 0     | १७         | 0   | હુ          |
| 55          | उर्घ्व० सम्यग्द्रष्टिमं               | 0     | <b>१</b> 5 | o   | ەور         |
| <u> 5</u> ε | अयो० चत्तुइन्द्रियमें                 | १४    | २२         | ३   | 90          |
| 03          | मनुष्य सम्यग्रि ष्टिमं                | 0     | 0          | 03  | ۰           |
| <b>६</b> १  | श्रधोलोकके बागोन्द्रियमें             | १४    | २४         | व   | 90          |
| ६२          | उर्व्व० त्रसमिय्यात्वीमें             | 0     | २६         | 0   | ६६          |
| £3          | श्रधोलोककं त्रममे                     | १४    | २ ई        | ą   | 90          |
| ६४          | देवतामिथ्यात्वीपर्याप्तामें           | 0     | ٥          | o   | €8          |
| ६५          | नोगर्भजाभायक सम्यग्द्रष्टिमं          | Ę     | 5          | 0   | 51          |
| ह ह         | उर्व्वलोककं पाचेन्द्रियमं             | 0     | २०         | ۰   | υĘ          |
| و ۽         | श्रघो० कृष्गालेशीवाद्गंम              | elle, | ३८         | व   | 90          |
| ६८          | धानकीग्यंडकं प्रत्येक शरीरमें         | 0     | 88         | 48  | ٥           |
| <b>६</b> ६  | वचनयोगीदेवनाय्रोमें                   | 0     | ٥          | ٥   | 33          |
| १००         | उर्घ्व । प्रश्मीगीवादगीयवात्वी        | 0     | ३४         | 0   | 春春          |

४५

# थोकडा नंबर ७०

| १०१ वचनयोगीमनुष्यमे                 | 0  | 0   | १०१ | 0   |
|-------------------------------------|----|-----|-----|-----|
| १०२ उर्ध्वलोककेत्रसभे               | 0  | २६  | o   | ७६  |
| १०३ श्रधोलोककेनोगर्भेजमे            | १४ | ३८  | १   | 90  |
| १०४ एकान्त मिथ्या० सास्वतोंमे       | ٥  | ३०  | ५६  | ξ ≒ |
| १०५ प्राधी० के बादमे                | १४ | 35  | त्र | 90  |
| १०६ मनयोगी गर्भेजमे                 | 0  | ५   | १०१ | 0   |
| १०७ स्रधोलोकके कृष्णलेशीमे          | Ę  | ४८  | ষ্  | 90  |
| १०८ श्रोदारीक रा० सम्यन्द्रष्टिमे   | 0  | १८  | 03  | 0   |
| १०६ कृष्ण विकिय नोगर्भेजमे          | Ę  | 8   | 0   | १०२ |
| ११० उर्ध्वलोक वाटर प्र० शरीरमे      | 0  | ३४  | 0   | ७६  |
| १११ श्रधो० के प्रत्येक शरीरमे       | 88 | 88  | च्  | 90  |
| ११२ उर्ध्वलोकके मिध्यात्वीमे        | 0  | 8 ६ | ٥   | ६६  |
| ११३ वचनयोगीघायोन्द्रियश्र्यौदारीकमे | 0  | १२  | १०१ | ٥   |
| ११४ श्रोदारी० वचनयोगीमे             | 0  | १३  | १०१ | 0   |
| ११५ आधोलोकमे                        | १४ | 82  | 3   | 90  |
| ११६ मनुष्यापर्याप्ता मरनेवालोमे     | ٥  | ٥   | ११६ | 0   |
| ११७ कियावादीसमीसरण स्रमरमे          | Ę  | 0   | ३०  | 51  |
| ११८ चर्घलोक प्रत्येक शरीरमे         | 0  | ४२  | 0   | υĘ  |
|                                     |    |     |     |     |

| 1399   | व्रागोन्द्रिय मिश्रयोगसास्वतेर्मे   | હ  | १२ | १९  | 54  |
|--------|-------------------------------------|----|----|-----|-----|
| १२०    | एकान्त असंज्ञी अपर्याप्तामें        | 0  | १९ | १०६ | 0   |
| १२१    | विभंगज्ञान मग्नेवालोमें             | હ  | ક  | १६  | દ ફ |
| १२२    | कृष्णलेशीवैकय० स्त्रिवेडमें         | 0  | G  | १५  | १•२ |
| १२३    | तीनशरीरीस्रोदारीक सास्वतोमें        | 0  | ३७ | ⊏६  | 0   |
| १२४    | लवणसमुद्रके व्राणेन्द्रियसास्वनोमं  | 9  | १२ | ११२ | 0   |
| १२५    | लवणसमु॰ के तेजोलेशीमें              | 0  | १३ | ११२ | •   |
| १२६    | मागोवाले गर्भेज जीवोमें             | 0  | २० | ११६ | •   |
| १२८    | वैक्रयरागीर मरनेवालोमें             | હ  | Ę  | १५  | 33  |
| १२=    | देवीमें                             | 0  | 0  | o   | १२८ |
| १२६    | एकान्न श्रमंज्ञी वाद्गमं            | 0  | २८ | १०१ | 0   |
| १३०    | लवगाममु० त्रममिश्रयोगीमे            | •  | १८ | ११२ | c   |
| १३१    | मनुप्य नपुंसकवेद्में                | 0  | ٥  | १३१ | •   |
| १३२    | माम्बता मिश्रयोगीमे                 | v  | २५ | १५  | 59  |
| १३३    | मनयोगी सम्यग्द्रष्टि श्रमं भववालोमे | હ  | ٩  | ४५  | હદ્ |
| ર કે ડ | वादर ख्रीदारीक सास्वतोंमे           | 0  | ३३ | १०१ | 0   |
| 134    | प्रश्नामी एक्सन्त श्रमंत्रीमें      | 0  | ३४ | १०१ | 0   |
| 135    | तीनतेणी श्रीदारीणरीरमे              | 0  | इद | १०१ | 0   |
| १३८    | क्रियावाडी श्रमास्वतीम              | દ્ | ¥  | ४५  | 51  |
| १३८    | मनयोगी सम्यग्द्रष्टिमं              | હ  | 4  | ४५  | 5   |
|        |                                     |    |    |     |     |

| 389 | श्रौदारीकनोर्गेभजर्मे                | 0  | ३८ | १०१        | 0   |
|-----|--------------------------------------|----|----|------------|-----|
| 180 | कृज्यालेशी श्रमरमे                   | 3  | 0  | <u>-</u> ξ | 99  |
| १४१ | श्रवधिदर्शन मरनेवालोमें              | v  | ٩  | ३०         | 33  |
| १४२ | पांचेन्द्रिय सम्यक्० मरनेवालोमें     | ξ  | १० | ४५         | 58  |
| १४३ | एकान्तनपुंसक वादरमे                  | 88 | २८ | १०१        | ٥   |
| १४४ | नोगर्भेज सास्वतार्मे                 | છ  | ३८ | ٥          | 33  |
| १४५ | श्चपर्याप्ता सम्यग्द्रष्टिमे         | ६  | १३ | ४५         | 58  |
| १४६ | त्रसनोगर्भेज एकान्तमिथ्या में        | १  | 5  | १०१        | ३६  |
| १४७ | लवग्रसमुद्रके श्रभाषकर्मे            | 0  | ३५ | ११२        | 0   |
| १४८ | स्त्रिवेद वैकियशरीरमें               | 0  | 9  | १५         | १२८ |
| 389 | संज्ञी एकान्तमिथ्यात्वीमे            | 8  | د  | ११२        | ३६  |
| १५० | तीर्यग्लोकके वचनयोगीर्मे             | 0  | १३ | १०१        | ३६  |
| १५१ | तीर्यग्लोग पाचेन्द्रियनपुंसकर्मे     | 0  | २० | १३१        | ۰   |
| १५२ | तीर्यग्लोगपाचेन्द्रियसाखतोर्मे       | 0  | १५ | १०१        | ३६  |
| १५३ | एकान्त नपुंसक वेदमे                  | 88 | ३८ | १०१        | 0   |
| १५४ | तेजोलेशीवचनयोगी सम्यक्० मे           | 0  | ٩  | १०१        | 85  |
| १५५ | तीर्यक् प्र० शरीरीवादरपर्याप्तार्मे  | 0  | १८ | १०१        | ३६  |
| १५६ | तीर्यक्बादर पर्याप्तामे              | 0  | 38 | १०१        | ३६  |
| १५७ | मनुष्य एकान्तमिध्यात्वी भ्रपयाप्तामे | 0  | 0  | १५७        | 0   |
| १५८ | नोगर्भज एकान्तमिध्याबादर में         | १  | २० | १०१        | ३६  |

| तीर्य ० समु ० नपुसकवेदमे          | 0     | 8 <   | १३१   | ٥          |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|------------|
| तीर्य • सम्यक्द्रष्टिमे           | ٥     | १८    | 03    | ७२         |
| नोगर्भेज चत्तु० सम्यग्द्रष्ट्रिमे | १३    | Ę     | ٥     | १६२        |
| नो० वागोन्द्रिय सम्यग्द्रष्टिमे   | 83    | 9     | ٥     | १६२        |
| नो० सम्यग्द्रष्टिमे               | १३    | (     | 0     | १६२        |
| मिश्रयोगी देवता विकियमे           | ٥     | 0     | 0     | १८४        |
| कृष्गालेशी सम्यग्द्रष्टिमे        | ٩     | १८    | 03    | ७२         |
| निललेशी सम्यग्द्रष्टिमे           | ξ     | १८    | 03    | ७२         |
| त्र्यभाषकमनुष्य एकसस्थानीमे       | ٥     | o     | १८७   | 0          |
| विभगजानी देवनात्र्योमे            | 0     | 0     | 0     | १८८        |
| तीर्य ० नोगर्भेज त्रसमे           | 0     | १६    | १०१   | ७२         |
| लवगासमुद्रकं चत्तुइन्द्रियमे      | 0     | 22    | १६८   | 0          |
| तीर्यक्० कृष्यालेशीनोगभंजमे       | 0     | ३८    | १०१   | <b>५</b> २ |
| लवगा० वार्गिन्द्रियमे             | 0     | २४    | १६८   | 0          |
| समुचयनपुसकमें                     | 68    | 8 <   | १३१   | 0          |
| लवरा० त्रमजीवोम                   | ٥     | २ ६   | १६८   | 0          |
| सम्यग्द्रष्टि वैक्रियशरीरमे       | 63    | ٩     | १५    | १६२        |
| तेजोलेशी सम्यग्द्रष्टिमे          | 0     | १०    | 69    | 33         |
| एकवेटीचचुइन्ट्रियमे <b></b>       | 88    | १२    | १०१   | ७०         |
| एकान्त्रमिश्यान्ती श्रभावकमे      | Ę     | 47    | ६५७   | 11         |
|                                   | तीर्य | तीर्य | तीर्य | तीर्य      |

| १९६      | तीर्यक्० प्र० शरीरीपर्याप्तामें   | 0  | २२ | १०१ | 38         |
|----------|-----------------------------------|----|----|-----|------------|
| १६०      | ती० कृत्र्णालेशीसम्यग्द्रष्टिमें  | 0  | १८ | د ع | ५२         |
| १६१      | ती० के पर्याप्तामे                | 0  | २४ | १०१ | <b>३</b> ६ |
| १६्२     | देवनासम्यन्द्रष्टियोंमे           | 0  | 0  | ٥   | १६२        |
| १६३      | स्त्रिवेद अवधिद्शानमें            | 0  | ٩  | ३०  | १२=        |
| १६४      | प्रo शगीरीनोगर्भेज एकान्तमिथ्या०  | १  | २६ | १०१ | 3 &        |
| १६५      | पांचेन्द्रिय नपुंसकवेदमे          | 88 | २० | १३१ | •          |
| १६६      | श्रभापक मग्नेवालीमे               | 0  | ३५ | १३१ | •          |
| १६७      | कृप्गालेशी घागोन्द्रिय वचनयोगी    | a  | १२ | १०१ | ५१         |
| १६८      | कृप्गालेशी वचनयोगीमें             | વ  | १३ | १०१ | 98         |
| १६६      | ती॰ नोगभंजरूपणलेशी त्रसमे         | 0  | १६ | १०१ | 47         |
| १७०      | तेजोलेशीवचनयोगीमे                 | 0  | ٩  | १०१ | ६४         |
| १७१      | नो० कृ० त्रसमग्नेवालांमे          | व  | १६ | १०१ | <b>५</b> १ |
| 100      | क्रामालेगीस्रिवेद सम्यक्०         | 0  | १० | 03  | ७२         |
| 9 23     | तेजोलेशी <i>य्रा</i> भापकमें      | 0  | 5  | १०१ | ६४         |
| કે .ગ ડે | नोगर्भे न रूप्यानि० व्यपयाप्तामे  | જ  | 38 | १०१ | 98         |
| १०५      | श्रीदारीक शरीर च्यारलेशीमें       | 0  | 3  | १७२ | 0          |
| 3 e ç    | जर० त्रम एकान्तमिथ्यात्वीमे       | 0  | 5  | १६⊏ | 0          |
| 7 9 9    | नीयं व पाचेन्त्रियमस्यग्द्रष्टिमं | o  | १५ | 60  | ७३         |
| 20=      | तीर्यं वजुडन्द्रिय सम्यादृष्टिमें | 0  | १६ | د ٥ | ७२         |

| २१७         | वचनयोगी पाचेन्द्रियमे       | ا ا                                                                               | 10  | 1808 | 33    |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|
| २१८         | त्रम वैकय मिश्रमे           | १४                                                                                | ٩   | १५   | 8 > 3 |
| २१६         | वैक्रय मिश्रमे              | १४                                                                                | 46  | १५   | १८४   |
| २२०         | वचनयोगीमे                   | \superior \superior \superior \superior  \text{\text{\$\superior \text{\$\su\$}}} | १३  | १०१  | 33    |
| २२१         | श्रवरम बादर पर्याप्तामे     | હ                                                                                 | १९  | १०१  | ४ ३   |
| २२२         | पाचेन्द्रिय साम्वतोंमे      | હ                                                                                 | १५  | १०१  | 33    |
| २२३         | वैकय मिध्यात्वीमे           | १४                                                                                | ξ   | १५   | १८८   |
| २२४         | चजुइन्द्रिय सास्वतोंमे      | હ                                                                                 | १७  | १०१  | ९९    |
| <b>२</b> २५ | प्र० शरीरी वाद्रपर्याप्रामे | હ                                                                                 | 8=  | १०१  | ९९    |
| २२६         | श्रौदारीक श्रपयाप्तामे      | 0                                                                                 | २४  | २०२  | 0     |
| २२७         | नोगर्भेज यादर श्रभाषकमे     | છ                                                                                 | २०  | १०१  | ९९    |
| २२८         | त्रस सास्वनोंमे             | હ                                                                                 | २१  | १०१  | ९९    |
| २२६         | प्र० शरीरी पर्याप्तामे      | હ                                                                                 | २२  | १०१  | ९९    |
| २३०         | त्रनौदारीक स्त्रभाषकमे      | 0                                                                                 | १३  | २१७  | ۰     |
| २३१         | पर्याप्राजीवोमे             | હ                                                                                 | = 8 | 805  | ९९    |
| २३२         | पाचेन्द्रि श्रोटारीमिश्रमे  | 0                                                                                 | १५  | २१७  | o     |
| २३३         | वैक्रय मगैरमे               | १४                                                                                | Ę   | १५   | १९८   |
| २३४         |                             | ٥                                                                                 | १७  | २१७  | o     |
| २३४         |                             | 0                                                                                 | १८  | २१ ऽ | 0     |
| २३६         | मनुष्यकि द्यागतिके नोगभेजमे | 2                                                                                 | 30  | १०१  | ९९    |

| 339 | नोगर्भजवैक्यमिश्रयोगीम | 1 8 8    | 3 | ٥  | १८४ |
|-----|------------------------|----------|---|----|-----|
|     | वचनयोगीनीनशगीगीम       | १ 8<br>७ | 5 | ς٤ | 33  |

## थोकडा नम्बर ७१.

| एकवेदी त्रमजीवोमे               | 1 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ं १ ह                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| नोगर्भेज विभंगज्ञानीमे          | 1 3 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| नो ॰ वक्रय मिथ्यात्वींमे        | 3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 366                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| एकान्त मिथ्या० तीनशरीरीमे       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ર્ફ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | १५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| एकान्त मिथ्या० मग्नेवालोम       | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2,5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| लवगा समुद्रके वादरमे            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मनयोगी मिथ्यात्वीम              | v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٤٤                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| पगा भववाले ख्रवधिज्ञानमं        | १३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | G,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १६०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| समु० संख्यानकालके त्रसमग्नेवाले | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| एकान्तसंजी मिश्रयोगीम           | 23                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| तिर्यक्रतोगके नोगभैजमे          | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ७२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मनयोगी जीवोमें                  | (e)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ų,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ĘĘ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| एकान्त मिश्यान्त्री मनुष्यमे    | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| मिथ्यान्त्री वैक्रय मिश्रम      | १४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ŧ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ३७६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| श्रीतर्गक नजीलेशींग             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 503                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| सवगासगुरुम                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 4 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                 | नोगर्भेज विभंगज्ञानीमें नो विकय मिथ्यात्वीमें एकान्त मिथ्याव तीनशरीगीमें एकान्त मिथ्याव मरनेवालोमें लवगा समुद्रके वादरमें मनयोगी मिथ्यात्वीमें पमा भववाले श्रविद्यानमें समुव संख्यातकालके त्रसमरनेवाले एकान्तमंत्री मिश्रयोगीमें तिर्यक्रतोगके नोगर्भेजमें मनयोगी जीवोमें एकान्त मिथ्यात्वी मनुष्यमें मिथ्यात्वी विकय मिश्रमें | नोगर्भेज विभंगज्ञानीमे १४ नो व वेक्रय मिथ्यात्वीमे १४ एकान्त मिथ्याव तीनशरीगीमे व एकान्त मिथ्याव मग्नेवालोमे व एकान्त मिथ्याव मग्नेवालोमे व एकान्त मिथ्यात मग्नेवालोमे व एकान्त मिथ्यात्वीमे पण्यात्वीमे पण्यात्वीमे १३ समुव संख्यातकालके त्रसमग्नेवाले १३ एकान्तसंज्ञी मिश्रयोगीमे १३ तिर्यक्रतोगके नोगर्भज्ञमे व प्रकान्त मिथ्यात्वी मनुष्यमे व प्रकार्या वेक्रय मिश्रमे १४ छोत्यां वेक्रय मिश्रमे व व वेक्ष्यात्वी वेक्षय मिश्रमे व व विश्वात्वी वेक्षय मिश्रमे व व वेक्ष्यात्वी वेक्षय मिश्रमे व व विश्वात्वी वेक्षय मिश्रमे व व व व व व व व व व व व व व व व व व व | नोगर्भेज विभंगज्ञानीम १४ ० १ विभागि वेकय मिथ्यात्वीम १४ १ १ १ १ एकान्त मिथ्या० तीनशरीगीम ० ३० एकान्त मिथ्या० मरनेवालीम ० ३० मनयोगी मिथ्यात्वीम ० ६ मग्योगी मिथ्यात्वीम १३ १ मग्योगी मिथ्यातकालक त्रसमरनेवाल १ २६ एकान्तसंज्ञी मिश्रयोगीम १३ १ त्रियंक्रलोगक नोगर्भेज्ञम ० ६ मग्योगी जीवोमं ७ १ १ १ एकान्त मिथ्यात्वी मनुष्यम ० १४ १ १४ एकान्त मिथ्यात्वी मनुष्यम ० १४ १४ श्रीटार्गिक तजोलिशींम १४ १४ १४ श्रीटार्गिक तजोलिशींम | नोगर्भेज विभंगज्ञानीमे १४ ० ० नो० वेकय मिथ्यात्वीमे १४ १ ० एकान्त मिथ्या० तीनशरीगीमे ० ६६ १९७ एकान्त मिथ्या० मरनेवालोमे ० ३० १९७ एकान्त मिथ्या० मरनेवालोमे ० ३० १९६ १ मनयोगी मिथ्यात्वीमे ० ६ १०१ पणा भववाले व्यवधिज्ञानमे १३ ५ १०१ पणा भववाले व्यवधिज्ञानमे १३ ५ ४९ पण्ठान्तमंत्री मिश्रयोगीमे १३ ५ ४९ तिर्यक्रतोगक नोगर्भेजमे ० ६८ १०१ प्रान्त मिथ्यात्वी मनुत्यमे ० २१३ १ १४ व्यव्यात्वी मनुत्यमे ० २१३ १ १४ व्यव्यात्वी वेकय मिश्रमे १४ ६ १४ व्यव्यात्वी वेकय मिश्रमे |

| २ ६७ | वचनयोगी पाचेन्द्रियमे              | ا ا    | १०  | 1808 | 33    |
|------|------------------------------------|--------|-----|------|-------|
| 286  | त्रम वेकय मिश्रमे                  | 18     | ٩   | १५   | 8 > 3 |
| 398  | वक्तय मिश्रमे                      | 88     | Ę   | १५   | १८४   |
| २२०  | वचनयोगीमे                          | હ      | १३  | १०१  | 33    |
| २२१  | श्राचरम बादर पर्याप्तामे           | \ v    | १९  | १०१  | 83    |
| २२२  | पाचेन्द्रिय साम्वतोंमे             | હ      | १५  | १०१  | 33    |
| २२३  | वैक्रय मिध्यात्वीमे                | १४     | ξ   | १५   | १८८   |
| २२४  | चत्तुइन्द्रिय साम्वतोंमे           | હ      | १७  | १०१  | ९९    |
| २२५  | प्र० शरीरी बादरपर्याप्तामे         | હ      | 8=  | १०१  | ९९    |
| २२६  | श्रौडारीक श्रपयाप्रामे             | 0      | २४  | २०२  | 0     |
| २२७  | नोगर्भेज वादर श्रभाषकमे            | ૭      | २०  | १०१  | ९९    |
| २२⊏  | त्रम मास्वनोमे                     | \sigma | २१  | १०१  | ९९    |
| २२६  | प्र० शरीरी पर्याप्तामे             | હ      | २२  | १०१  | ९९    |
| २३०  | त्रनौदारीक स्त्रभाषकमे             | ٥      | १३  | २१ ७ | 0     |
| २३१  | पर्यामाजीवोमे                      | હ      | ÷ 8 | १००  | ९९    |
| २३२  | पाचेन्द्रि श्रौटारीमिश्रमे         | 0      | १५  | २१७  | o     |
| २३३  | वैत्रत्य शरीरमे                    | १४     | Ę   | १५   | १९८   |
| २३४  | श्रीदारीक मिश्रयोगी ब्रागंन्द्रियम | 0      | १७  | २१७  | 5     |
| २३४  | श्रौटारीक मिश्रयोगी त्रमम          | 0      | - 1 | २१ ऽ | 0     |
| २३६  | मनुष्यकि द्यागनिकं नोगभेजमे        | হা     | 30  | १-१  | 55    |

|   |              | •••                               |    |            |            |     |
|---|--------------|-----------------------------------|----|------------|------------|-----|
|   | २३७          | श्रीदारीक पांचिन्द्रिय मरनेवालोमे | 0  | 20         | २१७        | • 0 |
|   | २३८          | प्रव शरीरी वादर सास्वतोंमें       | ی  | 3 १        | १०१        | ९९  |
|   | २३६          | सम्यग्द्रष्टि मिश्रयोगींम         | १३ | १८         | <b>%</b> 0 | १४८ |
|   | २४०          | म।म्बने बाद्रमे                   | હ  | 3 3        | १०१        | ९०, |
|   | २४१          | प : शरीरी नोगर्भे त मरनेवालोमे    | હ  | 38         | १०१        | ০্০ |
|   | २४२          | वादरोदास्कि मिश्रयोगीम            | 0  | 22         | 5 ३ ७      | ۰   |
|   | २४३          | श्रीदारीक एकान्त सिथ्यात्वीम      | 0  | રૂં ૦      | २१३        | ٥   |
|   | २४४          | तीनशरीरी नोगभेज मरनेवालोमे        | હ  | રૂ હ       | १०१        | ९९  |
| , | 282          | ममु॰ श्रमंज्ञी त्रमम              | 7  | <b>२</b> १ | १७३        | 9.3 |
|   | २४६          | प्रव शरीरी साम्बतींमे             | હ  | 3 6        | १०१        | કદ  |
|   | ३५%          | श्रवधिदर्शनम                      | १४ | ķ          | 3,0        | 785 |
|   | २४८          | नीर्यक्० पाचेन्द्रिय अपर्याप्तामे | 0  | १०         | २०२        | Į.  |
|   | ર્પ્રદ       | नीर्यक्० चच्छडन्द्रियपर्याप्राम   | 0  | ११         | २०३        | •   |
|   | <b>२५</b> ०  | भव्यमिद्धि माम्बतोमें             | હ  | ४३         | १०१        | 1   |
|   | <b>२</b> ५१  | तीर्यक्र० त्रम श्रापयीमार्म       | ٥  | 93         | २०२        | 3 5 |
|   | 545          | श्रीदारीक० श्रमापकर्म             | 0  | 3 2        | 275        | 1   |
|   | २५३          | मिश्रयोगी मरनेवालामं              | હ  |            | 333        | 1   |
|   | 30%          | विवेद मिश्रयोगीमें                | 0  | 90         | 1          | १२८ |
|   | <b>३</b> ००  | पार्चिन्द्रिय एकान्यमिथ्यात्वीमे  | ?  | ۷          | २१3        | l   |
|   | <b>२</b> ६ ह | चलुइन्द्रिय एकान्नमिध्यान्वीम     | 3  | 15         | २१3        | 35  |
|   |              |                                   |    |            |            |     |

| २५७         | वार्गोन्द्रिय एकान्तमिध्यात्वीमे     | १  | U  | २१३ | ३ ६        |
|-------------|--------------------------------------|----|----|-----|------------|
| २५=         | त्रम एकान्तमिथ्यात्वीमे              | ٤  | 5  | २१३ | ३६         |
| २५६         | धर्म देविक स्रागतिके द्यागोन्द्रियमे | ٩  | ૨૪ | १३१ | ९९         |
| २६०         | पाचेन्द्रिय तीनशगीरी सम्यक्० मे      | १३ | १० | ७५  | १६२        |
| २६१         | कृप्गालेशी श्रसास्वतोंमे             | ३  | ٩  | २०२ | ५१         |
| २६२         | पुरुषवेदी सम्यग्द्रष्टिमे            | ٥  | १० | 03  | १६२        |
| २६३         | प्रव शरीरी समुद्य श्रसंज्ञीमे        | १  | ३९ | १७२ | ५१         |
| २६४         | तीर्यक्० कुप्गालेशी स्निवेटमे        | o  | १० | २०२ | ५२         |
| २६५         | श्रोदागिक शागि मग्नेवालोंमे          | 0  | 82 | २१७ | 0          |
| २६६         | पाचेन्द्रिय कृष्णा० स्रानाहारीमे     | ३  | १० | २०२ | ५१         |
| <b>२६७</b>  | चत्तुडन्द्रिय कृप्ण्। अनाहारीमे      | ३  | ११ | २०५ | ५ १        |
| ३६⊏         | एकदृष्टि त्रसकायमे                   | 8  | 5  | २१३ | ४६         |
| <b>२</b> ६९ | तीर्यक्० कृष्ण त्रम मग्नेवालोंमे     | 0  | २६ | २१७ | <b>ર</b> ફ |
| २७०         | वादर एकान्तिमध्यात्वीमे              | १  | २० | २१३ | ३६         |
| ३७१         | मनुष्यिक आगतिक मिध्यात्वीमे          | ξ  | 80 | १३१ | ९४         |
| र्७२        | मनुष्यिक भ्रागतिके प्र० शरीगीमे      | ξ  |    | १३१ |            |
| २७३         | निललेशी एकान्तमिथ्यात्वीमे           | 0  |    | २१३ |            |
| २७४         | कृप्यालेशी एकान्तमिथ्यात्वीम         | ٧  |    | २१३ |            |
| २७५         |                                      | १३ | ,  |     | १६२        |
| २७६         | मनुष्यिक स्यागितमे                   | Ę  | βc | 856 | ९९         |

| २६६ | एकान्त संज्ञीमे                       | १३ | Ł   | १३१ | १४७ |
|-----|---------------------------------------|----|-----|-----|-----|
| ५९७ | त्रस कृष्गालेशी मग्नेवालोमे           | æ  | २६  | २१७ | ६ १ |
| २९⊏ | पाचेन्द्रिश्च पर्याप्ता एक संस्थानीमे | ی  | ¥   | १८७ | ९९  |
| २९९ | चचुइन्द्रित्र पर्याप्ता एक संस्थानीमे | v  | ale | १८७ | ९९  |
| 300 | स्त्रिवेद एक संस्थानीम                | 0  | ٥   | १७३ | १२८ |

#### थोकडा नम्बर ७२.

| ३०१ | एक सन्धानी ऋौटारीक बादरमे                  | 0  | २८ | २७३        | 0   |
|-----|--------------------------------------------|----|----|------------|-----|
| ३०२ | घागोन्द्रियंक सम्थानी श्रवमं मरने०         | હ  | १४ | १८७        | ९४  |
| ३०३ | मनुष्यमे                                   | ٥  | 0  | ३०३        | 0   |
| ३०४ | नोगभंज पाचेन्द्रिय मिश्रयोगी               | १४ | ¥  | १०१        | १८४ |
| ३०५ | सम्य॰ श्रागति कृष्गा० वादग्मे              | æ  | ३४ | <b>२१७</b> | ५ १ |
| ३०६ | नीर्यक् बागोन्द्रिय मिश्रयोगीमे            | 0  | १७ | २१७        | ७२  |
| ३०७ | नीर्यक् त्रस मिश्रयोगीमे                   | 0  | ۶= | २१७        | ७२  |
| ३०८ | श्रमास्वता मिथ्यात्वीमे                    | v  | *  | २०२        | ९४  |
| ३०९ | सम्य० श्रागति एक सस्थानी त्रसंमे           | v  | १६ | 850        | ९९  |
| ३१० | श्रोदारीक नीनशरीरी एकसंस्थानीमे            | 0  | ३७ | ३७३        | 0   |
| ३११ | श्रौदारीक एक सस्थानीमे                     | ٥  | ३८ | २७३        | o   |
| ३१२ | नोगर्भेज्ञिक ध्रागित कृप्या ० तीन<br>शरीरी | e  | ४३ | = 5,0      | ४२  |

| 3 8 3        | श्चमास्व <u>तो</u> मे              | હ   | ٩          | २०२ | 33  |
|--------------|------------------------------------|-----|------------|-----|-----|
| ३१४          | कृप्गालेशी स्त्रीवेडमे             | 0   | १०         | २०२ | १०२ |
| 3 7 4        | प्र० तीन शरीरी कृष्णा० मरनेवालोमें | ą   | 88         | २१७ |     |
| ३१६          | त्रसानाहारी अवर्ममे                | હ   | 83         | २०२ | ९४  |
| ३१७          | नोगभेज घागोन्द्रिय मिथ्या ० मे     | १४  | १४         | १०१ | १८८ |
| ३१=          | श्रोतेन्द्रिय श्रपयांत्रामे        | و   | १०         | २०२ | ९९  |
| 398          | कृप्गालेशी मग्नेवालोंभ             | 3   | ४८         | २१७ |     |
| ३२०          | तीन शरीगी स्वीवेटमे                | 0   | ٧          | १८७ | १२८ |
| 3 2 8        | त्रम ऋषयात्रामे                    | Ŀ   | १३         | २०२ | 56  |
| 322          | वारगनाहारी श्रवमंग                 | ى   | 38         | २०२ | 68  |
| ३२३          | नोगंभेज पाचेन्द्रियंम              | 53  | 30         | १०१ | 738 |
| ३२५          | नीन शरीरी त्रम मिट्या० मंग         | ى   | হ গ        | २०२ | 63  |
| <b>३२्</b> ५ | श्रीदारीक चचुउन्द्रियंग            | 0   | २२         | 303 | 0   |
| 35 %         | मिथ्या० एक संस्थानी मरनेवालोंमे    | ى   | ३८         | १८७ |     |
| 323          | नौगभंज बागान्द्रियम                | १४  | 88         | १०१ | १९८ |
| ३२=          | वादर स्थानक स्रवर्मम               | પ્ર | 24         | २०२ | 83  |
| ३२ः          | श्रीदारीक त्रसंस                   | 0   | <b>3</b> & | 303 | 0   |
| 330          | श्रीदारीक एकान्त्र भवधारणी देह     | 0   | ४२         | २८८ | 0   |
| 337          | नोगर्भं त वादर मिथ्या० मे          | 18  | २८         | १०१ | 8== |
| 9            | त्रम एमान्त मण्याकालकिम्थिति-      |     |            |     |     |
|              | वाशीम                              | 5   | २४         | 305 | EE  |
|              | '                                  |     |            |     |     |

| 3 3 3 | चतुइन्द्रिय ए० सं० स्थि०मे        | 0  | ۱ ٥ ٥      | २०७ | ९९       |
|-------|-----------------------------------|----|------------|-----|----------|
| ३३४   | तीर्यक्० श्रधोलोकिक स्त्रिम       | ٥  |            |     | १२२      |
|       |                                   |    |            | 1   | <u>'</u> |
| द३५   | ब्रागिन्द्रिय ए० स० स्थि०मे       | ৩  | २२         | २०७ | 66       |
| ३३६   | कारमागा त्रसमे                    | ৬  | १३         | २१७ | 33       |
| ३२७   | नोगभेज प्र० शरीरी श्रचममे         | १४ | ३४         | १०१ | १८८      |
| ३३८   | श्रभापक श्रचमेंमें                | v  | ३५         | २०२ | ९४       |
| ३३६   | उर्ध्व० तीर्यक्० के मरनेवालोमे    | 0  | 82         | २१७ | હ        |
| ३४०   | नोगर्भेज बादर तीनशरीरीमे          | १४ | २७         | १०१ | 185      |
| ३४१   | श्रोदारीक वादरमे                  | 0  | 35         | २०३ | 0        |
| ३४२   | घाग्।न्द्रिय मिथ्या० मरनेवालामे   | ৩  | ₹8         | २१७ | ९४       |
| ३४३   | नेजोलस्यावाल जीवोमे               | 0  | १३         | २०२ | १२८      |
| ३४४   | त्रम मिथ्या० मरनेवालोमे           | v  | <b>२</b> ६ | २१७ | 88       |
| ३४५   | नीनशरीरी मिथ्या० मरने० मे         | ای | ४२         | २०२ | 88       |
| ३४६   | प्र० शगेगी ज० श्रम्तरमुहूर्त उ०१६ |    |            |     |          |
|       | सागरोपमिक स्थितिक मरनेवालोमे      | ۹  |            | २१७ |          |
| ३४७   | श्रनाहारीक जीवामे                 | Ŀ  | २४         | २१७ | 33       |
| ३४८   | वादर श्रभापकमे                    | Ŀ  | २५         | २१७ | 33       |
| ३४६   | त्रम मग्नेवालोमे                  | U  | '1         | २१७ |          |
| ३५०   | नोगभंज नीनशगीरीम                  | १४ |            | १०१ | १६८      |
| ३५१   | श्रोतारीक प्रारीरमे               | ٥  | と드         | 303 | c        |

| ३५२   | ञ० अन्न० उ०१७ सा० मग्ने०मे            | 3   | 1 85 | न् १७ | 1 51 |
|-------|---------------------------------------|-----|------|-------|------|
| ३५३   | नोगभेजिक गतिके त्रस तीनशरीगीमे        | 2   | २१   | २२=   | १०२  |
| ३५४   | मिथ्य० एकान्तमंख्या० स्थितिमे         | v   | 8 ई  | २०७   | ९४   |
| ३५५   | तीर्यक् लो० पांचेन्द्रिय एकमंस्थानिमे | 0   | १०   | २७३   | ७२   |
| ३५ ह  | वादर मिथ्या० मरनेवालोंमे              | U   | ३ट   | २१७   | 68   |
| ३५७   | सम्या० आगितके वाद्रमे                 | ષ્ટ | 38   | २१७   | ९९   |
| ३५=   | श्रभारक जीवोमे                        | v   | 39   | २१७   | ९९   |
| 3 ५ ० | नीर्य ० बागेन्द्रिय एकसंस्थानीमे      | 0   | 88   | २७३   | ७२   |
| 3 ≏ 0 | उर्ज्व तीर्य० पुरुषवेदमे              | ۰   | 80   | २०२   | 182  |
| 3 5 8 | नीर्य० त्रम एकसम्थानीमे               | 0   | १६   | २७३   | ७२   |
| ३२२   | प्रव शरीरी मिथ्याव मरनेवालांम         | v   | 88   | २१७   | 83   |
| ३६३   | गम्य ॰ श्रागनिम                       | હ   | 80   | २१७   | 33   |
| ३६५   | नोगंभेजिकि गतिके बाद्र तीनश० मे       | ý   | ३२   | २२८   |      |
| 3 = 2 | ज्ञ० यन्त्र० २९ मा० स्थि० मर०म        | હ   | 8=   | २१७   | ६३   |
| 3 = = | मिल्या २ मरनेवालोंमे                  | v   | ४८   | २१७   | 83   |
| ३३७   | प्रव शरीरी मरनेपालीम                  | હ   |      | २१७   |      |
| 3 8 = | पुरुष एकसंस्थाव घगाभववालींमें         | ٥   | - 1  | १७२   |      |
| 35.5  | य्य ग्रेव नीर्यव चत्तुव मिश्रयोगी     | १४  | २ ह  | २१७   | १२२  |
| 9     | हागान्व र संस्था विश्वनिवालों में     | 3   | - 1  | २१७   |      |
| 3     | समुन्य मस्त्रालीम                     | u)  | 34   | २ १ ७ | 33   |

| ३७२   | तीर्य० कृष्णा० तीन शरीरी बादर०    | ٥  | ३२         | २८८         | ५२  |
|-------|-----------------------------------|----|------------|-------------|-----|
| ३७३   | तीर्य० बादर एक सस्थानीमें         | 0  | २⊏         | २७३         | ७२  |
| ३७४   | प्रo ती० वादग्कृप्या० एकान्त-     |    |            |             |     |
|       | भवधारणी देह                       | 3  | ३२         | २८८         | 98  |
| ३७४   | तीर्यं ॰ पाचेन्द्रिय कृष्णालेशी   | c  | २०         | ३०३         | ५२  |
| ३७६   | एक संस्थानी मिश्रयोगी पाचेन्द्रिय |    |            |             |     |
|       | श्चने <b>गीया</b> मे              | 0  | ¥          | १८७         | १८४ |
| ३ ७ ७ | तीर्य• चच्च० कृप्यालेशीर्मे       | 0  | २२         | ३०३         | ५२  |
| ३७८   | भुजपुरिक गतिके पाचे० तीन शरीरी    | 8  | 80         | २०२         | १६२ |
| ३७६   | तीर्य० ब्रागोन्द्रिय कृष्यालेशीमे | 0  | <b>२</b> ४ | ३०३         | ५२  |
| ३८०   | पुरुष तीन शरीरी श्रचर्ममे         | 0  | ¥          | १८७         | १८८ |
| ३८१   | तीर्य० त्रम कृष्यालेशीमे          | 0  | २६         | ३०३         | ५२  |
| ३८२   | तीर्य० नीन शरीर कृष्णलेशीमे       | ٥  | ४२         | २८८         | ४२  |
| ३८३   | नीर्य० एक सस्थानीमे               | 0  | ३८         | <b>२</b> ७३ | ७२  |
| ३८४   | संज्ञी एक संस्थानीमे              | 18 |            | १७२         | •   |
| ३८५   | नोगभेजिक गतिका वाटरमे             | २  | ३८         | २४३         | १०२ |
| ३८६   | उर्ध्व नीर्यं एकान्त भवधारणी      |    |            |             |     |
|       | देह पाचेन्द्रियश्चर्म             | 0  | २०         | २८८         | ۷5  |
| ३८७   |                                   |    |            |             |     |
|       | भवधारणी देहमें                    | 0  | २१         | २८८         | 45  |

| ३८८             | श्रावाद्यां श्रीतिक स्वाप्ति ।                   | 1    |     | 1   |        |
|-----------------|--------------------------------------------------|------|-----|-----|--------|
| •               | देह बाद्रमें                                     | હ    | 32  | २८८ | ं हे १ |
| ३८६             | मैजी श्रभव्य तीन शरी० श्रतीय वम                  | १४   | 0   | १८७ | १८८    |
| ३९०             | पुरुपवेद तीन शरीरीमे                             | °    | ķ   | १८७ | १९८    |
| ३९१             | पाचेन्द्रिय कृष्णु० एक संस्थानीमें               | ર્લ્ | १०  | २७३ | १०३    |
| <b>३</b> ९२     | तीर्य० बादर तीन शरीरीमे                          | 0    | ३२  | २८८ | ≎ی     |
| ३९३             | नीर्य० वाद्रग कृप्यालेशीमे                       | 0    | 3 ( | ३०३ | ४२     |
| ३९४             | मंज्ञी श्रभव्य तीन शगीगीमें                      | १४   | ķ   | १८७ | 176    |
| <b>३</b> ९४     | नीर्य० पाचेन्द्रियमे                             | 0    | २०  | ३०३ | ७२     |
| <b>३</b> ० ई    | उभ्बं॰ तीर्यं॰ एकान्त भवधारणी<br>दृह पाचेन्द्रिय | 0    | २०  | 2// | ((     |
| 30,6            |                                                  |      | •   | 303 |        |
| €′=             | अभो व नीय व एव भववारगी देह                       | ی    | ४२  | 3   | £ ?    |
| . 30,0          | तीयं० घागे(न्द्रियमे                             | 0    | २४  | 303 | رى     |
| ४००             | श्रभाय पुरुषयेतम                                 | 0    | ₹•  | 202 | 111    |
| थोकडा नम्बर ७३. |                                                  |      |     |     |        |

| <b>४८१</b>   तीर्षे० त्रस जीर्यामे             | 0     | 2 \$   203 42                       |
|------------------------------------------------|-------|-------------------------------------|
| ८०२ नीये <b>०</b> नीन <b>गरीरोम</b>            | 0     | 25 203 42<br>20 27 62<br>27 3 63 42 |
| ४०३ नी रे० कृष्णलेशीम                          | 0     | 2/303 20                            |
| २०० सपुठ मंत्री श्रामेठ भरतापेत<br>श्रामीयीचीम |       | 7-21:/=                             |
| भ्रातायत्रम                                    | 1 381 | <b>०</b> ,५७५७८                     |

| 408 | उपुरकी गतिका चत्तु । मिश्रयोगी    | १० | १६ २१७ १६२ |
|-----|-----------------------------------|----|------------|
| ४०६ | उरपुरिक गतिका घागोन्द्रिय         |    |            |
|     | मिश्रयोगीमें                      | १० | १७२१७१६२   |
| ४०७ | वा० प्र० कृष्ण्० एक संस्थानीमे    | ξ  | २६ २७३ १०२ |
| 80= | तीर्य० एकान्त छद्गस्थमे           | ٥  | ४८ २८८ ७२  |
| 308 | वाटरकृष्गा० एक संस्थानिमे         | ξ  | २८२७३१०२   |
| 880 | पुरुषवेद्मे                       | 0  | १०२०२१९८   |
| ४११ | तीर्य० प्र० शरीरी वाटरमे          | ٥  | ३६३०३ ७२   |
| ४१२ | स्त्रिकि गतिकं सज्ञी मिध्या० मे   | १२ | १०२०२१८८   |
| ४१३ | प्रशस्त लेश्यामे                  | c  | १३२०२१६=   |
| ४१४ | सज्ञी मिथ्यात्वीमें               | १४ | १०२०२१८८   |
| ४१५ | प्र० शगीरी कृष्णा० एक संस्था०     | ε  | ३४२७३१०२   |
| ४१६ | श्रप्रशस्त्रानेशी तीन शरीरी वाद्र |    |            |
|     | एक मस्थानीमे                      | १४ | २७२७३१०२   |
| ४१७ | स्त्रीकि गति कृष्या । एकसस्थानी   | ક  | ३८ २७३१०२  |
| ४१८ |                                   |    |            |
|     | <b>धारगी</b> देह                  | ૭  | २०,३७३११३  |
| ३१६ | कृप्णानिश्या एक संस्थानीमे        | Ę  | ३८ २७३ १०२ |
| ४२० | मिश्रयोगीबाद्र एकान्त श्रमयममे    | 27 | २०२०२१८४   |
| ४२१ | मिकि गिन श्रप्रशस्तरेशी प्र॰      |    |            |
|     | शरीर एक सस्थानिमे                 | १२ | इप्रदेशकर  |

| ४२२         | स्त्रिकि गतिक संज्ञीमे            | १२ | १०२०२ १९८  |
|-------------|-----------------------------------|----|------------|
| ४२३         | प्र० शरीरी मिश्रयोगी एकान्त       |    |            |
| 1           | श्चसंयमेम                         | 18 | २३ २०२ १८४ |
| ४२४         | समुचयसंज्ञीमे                     | १४ | २०२०२१९८   |
| ४२४         | मिश्रयोगि एकान्त श्रपचग्काणीमे    | १४ | २५२०२१८४   |
| ४२६         | कृष्गालेशी वाटर प्र० नीन शरीरीमें | Ę  | ३०२८८१०२   |
| ४२७         | श्रप्रशस्त्रलेशी एक संस्थानीम     | १४ | ३८२७३१०२   |
| ४२८         | कृष्णा बाद्र तीन शरीरीमे          | ε  | ३२ २८८ १०२ |
| ४२६         | कृष्ण वा० एकान्त असंयममे          | 4  | ३३२८८१०२   |
| 830         | मि॰ गतिके त्रस मिश्र॰ घगा         |    |            |
|             | भववालोमे                          | १२ | १८२१७१८३   |
| ४३ १        | न्ति० गतिके त्रम मि० में          | १२ | १८२१७१८४   |
| ४३२         | त्रममिश्रयोगि संख्या० भववालोमे    | १४ | १८२१७१८३   |
| 833         | त्रममिश्रयोगिम                    | १४ | १८२१७१८४   |
| 8 કે 8      | कु० प्र० तीन शरीरीमें             | દ્ | ३८२८८१०२   |
| 834         | मिश्रयोगी बाहर मिथ्या० मे         | १४ | २५ ३१७१७९  |
| ४३६         | वादर नीन भगीगी श्रव्रशस्तलेशी     | १४ | ३२२८८१०२   |
| <b>५३</b> ७ | गद० एकान्त श्रवच० श्रव्रशस्त्रंगी | १४ | ३३ २८८ १०२ |
| 835         | कृष्णा० नीत शरीरी                 | દ  | ४२ २८८१०२  |
| 550         | ३० एकान्त श्रयचक्रावागीम          | Ē  | ४३ २८८ १०५ |

| ४४०  | मिश्रयोग वादरमें                               | १४ | २५  | २१७          | १८४ |
|------|------------------------------------------------|----|-----|--------------|-----|
| ४४१  | श्रधो । तीर्यक्०के चत्तु०तीन शरी०              | १४ | १७  | २८८          | १२२ |
| ४४२  | प्रo तीन शरीगी श्रप्रशस्तलेशी                  | १४ | ₹ ८ | २८८          | १०२ |
| ४४३  | प्र॰ मिश्रयोगी                                 | १४ | २८  | ર <b>१</b> હ | १८४ |
| 888  | प्र० एकान्त भवधारगी देह घगा।<br>भववालोमे       | e  | ३८  | २८८          | १११ |
| ४४५  | ष्ट्रायो० तीर्य० नीन शरीरी त्रम<br>मिश्रयोगमे  | १४ | २ १ | २८८          | १२२ |
| ४४६  | श्रप्रणस्त लेश्या नीन शरीरीमे                  | १४ | ४२  | २८८          | १०२ |
| ४४७  | एकान्त श्रसंयम श्रप्रशस्तलेशी                  | १४ | ४३  | २८८          | १०२ |
| 882  | एकान्त भवधारगी टेह घणा<br>भववालोमे             | હ  | ४२  | रदद          | १११ |
| ३४४  | स्त्रि गतिके एकान्त भव० देह                    | ε  | ४२  | २८८          | ११३ |
| ४५०  | भविमिद्धि एकान्त भव० देह                       | Ŀ  | ४२  | २८⊏          | ११३ |
| ४५ १ | उरपुरिक गति कृष्मा । प्र० तीन<br>शरीरमे        | Ę  | 88  | ३०३          | १०२ |
| ४४२  |                                                |    |     |              |     |
|      | प्र० तीन शगीगी                                 | 8  |     | 1            | १२२ |
| ४४३  |                                                | 8  | 88  | ३०३          | १०२ |
| ४५४  | उर्ध्व० नीर्य० एकान्त छद्०<br>पाने० घर्या भवमे | c  | २०  | २८८          | १४६ |

| 8 ५ ५        | कृष्णा० प्र० शरीरमे            | =     | 88         | ३०३  | रि०२ |
|--------------|--------------------------------|-------|------------|------|------|
| 848          | श्रघो० तीर्य० नीनशरीरीबाइर     | १४    | ३२         | २८८  | १२२  |
| ५५७          | अप्रशस्तलेशी वादरमे            | १४    | 3,6        | ३०३  | १०२  |
| 826          | उर्ध्व० नीर्य० एकान्त ह्रहरू   |       |            |      |      |
|              | वजु० मे                        | ٥     | ગ્ર        | २८८  | १४८  |
| ३४६          | उच्चे तीये के एकसंस्थानीम      | ٥     | 3.6        | २७३  | १४८  |
| ४६०          | उन्बं नीर्यं एकान्न छड         |       |            |      |      |
|              | बागांडन्द्रिय <b>म</b>         | ٥     | ર્ષ્ટ      | 3.66 | १४८  |
| <b>इ</b> ह १ | आगे वर्गियं के चचुडन्द्रियमे   | 3.8   | २२         | ३०३  | १२३  |
| <i>४६२</i>   | ष्यभो० नीये० बादर एकान्न       |       |            |      |      |
|              | ह्य इ० मे                      | १४    | 3=         | २८८  | १२२  |
| े र ६ इ      | ष्यांगेल तीय व ब्रागंन्द्रियमे | 3.8   | <b>૨</b> ૪ | 303  | १२२  |
| उद्देश       | ियं गनिके ऋगोल नीर्यं o        |       |            |      |      |
|              | नीन शरीरीमे                    | १२    | ४२         | २८८  | १२२  |
| 813          | ग्रव तीर्यं के जममे            | १४    | २६         | १०३  | १२२  |
| 3:5          | श्रामे विषेठ के तीन शरीगीमें   | 3.8   | ય ર        | २८८  | १२२  |
| 853          |                                | 18    | - 1        | 303  | •    |
| 8:=          |                                | 0     | 32         | २८८  | 185  |
| प्रहर        | र ये० नीये० एकान्त स्रमयम्     |       | }          |      |      |
|              | <i>चारर</i> म                  | 0     | 33         | २८८  | 184  |
| y 5 5        | श्राोठ नीयं० एकान्न छद्र०      |       | -          |      |      |
|              | न्त्रि॰ गतिम                   | 3 = 1 | 84         | 266  | 100  |

| ४७१ | उर्ध्व० तिर्य० के पाचेद्रियमें                | ٥  | २० ३०३ १४८ |
|-----|-----------------------------------------------|----|------------|
| ४७२ | श्रधो । तिर्य । एकान्त छदास्थमे               | १४ | ४८ २८८ १२२ |
| ४७३ | उर्ध्व० तिर्य० के चत्तुइन्द्रियमे             | ٥  | २२३०३,१४८  |
| ४७४ | उर्ध्व०तिर्य <b>०</b> के एकान्तक्कद्म०वादग्मे | ٥  | ३८२८८१४८   |
| ४७५ | उर्घ्व० तीर्य० बागोन्द्रियमे                  | 0  | २४३०३१४८   |
| ३०६ | उर्घ्व तीर्य नीन शरीरी घणा                    |    |            |
|     | भववालोमे                                      | ۰  | ४२२८८१४६   |
| ४७४ | उर्ध्व० तीर्य० त्रसमे                         | 0  | २६३०३१४८   |
| ४७८ | उर्ध्व० तीर्य० तीन शरीरीमे                    |    | ४२२८८१४८   |
| ३७४ | उर्ध्व नीर्य ० एकान्त असंयममे                 | 0  | ४३२८८ १४८  |
| ४८० | ,, ,, एकान्त द्वदा० प्र०                      |    |            |
|     | शरीगीमे                                       | ٥  | ४४ २८८ १४८ |
| ४८१ | िष्ठ गतिके श्रधो तीर्य प्रश्                  |    |            |
|     | शरीरी मे                                      | १२ | ४४३०३१२२   |
| ४८२ | उर्ध्व तीर्य ० एकान्त छदा०                    |    |            |
|     | घगा भववालोमे                                  | 0  | ४८२८८१४६   |
| ४८३ | श्रधो ० तीर्य ० प्र० शरीरीमे                  | १४ | ४४ ३०३ १२२ |
| ४८४ | उर्ध्व० तीर्य० एकान्न छन्न० मे                | 0  | ४८,२८८ १४८ |
|     | स्त्रि गतिके घ्राधो ० तीर्य ० मे              | १२ | ४८३०३१२२   |
| ४८६ | भुजपुरिक गतिक तीन शरीरी वाद्रमे               | 8  | ६२२८८१६२   |

5' 1,6' 1,8' 1,8'

186

१२१

| ४७१ | उर्ध्व० तिर्य० के पाचेद्रियमें              | ٥   | २०         | ३०३ | १४८ |
|-----|---------------------------------------------|-----|------------|-----|-----|
| ४७२ | श्रधो । तिर्य० एकान्त ह्यद्मस्थमे           | १४  | ४८         | २८८ | १२२ |
| ४७३ | उर्ध्व० तिर्य० के चत्तुइन्द्रियमे           | ٥   | २२         | ३०३ | १४८ |
| ४७४ | उर्ध्व०तिर्य <b>०</b> के एकान्तळ्द्म०वादगमे | ٥   | <b>३</b> ८ | २८८ | १४८ |
| ४७५ | उर्घ्व० तीर्य० बागोन्द्रियमे                | 0   | 58         | ३०३ | १४८ |
| ३०४ | उर्ध्व० तीर्य० तीन शरीरी घणा                |     |            |     |     |
|     | भववालोमे                                    | ٥   | ४२         | २८८ | १४६ |
| ४७७ | उर्ध्व० तीर्य० त्रसमे                       | o   | २६         | ३०३ | १४८ |
| ४७८ | उर्घ्व० तीर्य० तीन शगीगीमे                  | 0   | ४२         | २८८ | १४८ |
| 308 | उर्ध्व नीर्य ० एकान्त असंयममे               | 0   | ४३         | २८८ | १४८ |
| 8⊏0 | ,, ,, एकान्त द्वद्म० प्र०                   |     |            |     |     |
|     | शरीरीमे                                     | ٥   | 88         | २८८ | 886 |
| 8८१ | स्त्रि० गतिके श्रधो० तीर्य० प्र०            |     |            |     |     |
|     | शरीरीमे                                     | १२  | 8.8        | ३०३ | १२२ |
| ४८२ | उर्ध्व० तीर्य० एकान्त द्वदा०                |     |            |     |     |
|     | घगा भववालोमे                                | ٥   | 8 <        | २८८ | १४६ |
| ४८३ | अथो ० तीर्य ० प्र० शरीरीमे                  | 8 8 |            | ३०३ |     |
| ४८४ | उर्ध्व तीर्य ० एकान्न छन्न में              | ٥   | - 1        | २८८ |     |
|     | स्त्रि गतिके द्यधो ० तीर्य० मे              | १२  | 82         | ३०३ | १२२ |
| ४८६ | भुजपुरिक गतिये तीन शरीरी बादरमे             | 8   | ६२¦        | २८८ | १६२ |

|            | हरु                                                 |     |              |
|------------|-----------------------------------------------------|-----|--------------|
| ४५५        | कृष्णा० प्र० शरीरमें                                | 1 5 | । ४४ ३०३ १०२ |
| ४ ५ ह      | श्रयो० तीर्य० तीनशरीरीवादर                          | 18  | 1 1          |
| 840<br>846 | अप्रग्रस्तलेशी वादरमे<br>उर्ध्वेठ नीर्यठ एकान्त ऋरठ | १४  | ३८ ३०३ १०२   |
|            | चचु० म                                              | 0   | २२ २८८१४८    |
| 348        | उर्ध्व तीये० के एकसम्यानीम                          | 0   | ३८२७३१४८     |
| ४६०        | उथ्बैठ नीयंत एकान्न छट०<br>घागोडन्ट्रियमे           | 0   | 28266886     |
| 3 5 3      | श्रापो वर्गार्य के चचुडन्द्रियमे                    | १४  | २२ ३०३ १२२   |
| प्षद्      | ष्ययो० नीये० बादर एकान्त                            |     |              |
| 1          | हर्न ० म                                            | १४  | ३८ २८८ १२२   |
| 3.20       | प्रागे० तीर्य० ब्रागेन्द्रियमे                      | 3.8 | २४ ३०३ १२२   |
| ४६४        | खि० गतिके श्रापोल नीर्य <b>०</b>                    |     |              |
|            | नीन शरीरीमे                                         | १२  | ४२ २८८ ? ६२  |
| 3:4        | ग्रह नीर्यं ह के जनमं                               | १४  | २६ ३०३ १ २२  |
| 8: 5       | श्राों वर्गियं के तीन शरीगीमें                      | 3.8 | ४२ २८८ १२२   |
|            | ष्ट्राय नाम नाम याम                                 | 18  | 8८३०३१०२     |
| 84=        | उर्पे० नीये० नीन शरीरीवाटरम                         | 0   | 32762186     |
| ४६६        | उर्वे तीर्ये एकान्त श्रमयम्<br>वादरम                | 0   | 33266186     |
| ४३०        | श्रामेठ नीर्यठ एकान्त ऋद <b>०</b><br>स्मि० सनिमे    | १ च | ४८ २८८। २२   |

| ४०४ | चेचगिक गतिके एकान्त छट०              | Ę  | ४८ २८८ १६२   |
|-----|--------------------------------------|----|--------------|
| ४०४ | तीर्यचिक गतिके त्रसमे                | १४ | २६३०३१६२     |
| ४०६ | संज्ञी नीर्यचिक गतिके नीनशरीरमे      | १४ | ४२ २८८ १६२   |
| ५०७ | श्रन्नगिहपके पर्याप्राकं श्रलिइयोंमे | १४ | ४८ २४ ७ १६८  |
| 405 | उग्पुरिक गतिके एकान्त सकपायमे        | १० | ४८ २८८ १ ६ २ |
| ४०६ | चोपदिक गतिके प्र० शरीरी वादरमे       | 5  | ३६३०६१६२     |
| ५१० | तीर्येचिया गतिके एकान्त संयोगिमे     | १२ | ४८२८८१६२     |
| ४११ | एक संस्थान प्र॰ शरीरी वादरमे         | १४ | र६ २७३ १९८   |
| ५१२ | तीर्यचिक गतिके एकान्त संयोगिमें      | १४ | ४८ २८८ १ ६२  |
| ५१३ | एक सस्थानी मिथ्यात्वीमे              | १४ | ३८२७३१८८     |
| १६४ | मध्य जीवोके स्पर्शनेवाले एकान्न      |    |              |
|     | द्भद० चर्जि०                         | १४ | २२ २८८ १६०   |
| ६१६ | नीर्यचिण गनिकं बादरमें               | १२ | ३८३०३१६२     |
| ५१६ | म० जीवोंके भेड स्प० एकान्त           |    |              |
|     | द्घद० घारोन्द्रि०                    | १४ | २४२८८ १९०    |
| ५१७ | स्त्रि॰ गति एक मंस्थानि प्र॰         |    |              |
|     | शरीरीमे                              | १२ | ३४२५३१९८     |
| ५१= | पाचेन्द्रियमे एकान्त द्वद० घर्योभव०  | १४ | २०२८८१९६     |
| ५१६ | चत्तुइन्द्रिय एकान्त असंयममे         | १४ | १७२८८१९८     |
| ४२० | पाचेन्द्रिय एकान्त सक्तपायमे         | १४ | २०२८८१९८     |

ţ

| 820           | अयो० नीयं० लोकमे              | १४ | ४८ <sup>13</sup> ०३ १२२ |
|---------------|-------------------------------|----|-------------------------|
| 8==           | संचरिक गतिके नीन शरीरी वाडरमे | Ę  | इक रदद १६३              |
| ४८२           | उच्चे नीयं० के बादरमे         | 9  | ३= ३०३१४=               |
| 860           | चोपतकि गनिके नीन श० वाउगेम    | 5  | उ २ २८८ १३२             |
| ४६१           | वैवरिक गतिके पावेन्द्रियमे    | £. | २०३०३१६२                |
| ४९ र          | उम्पुरिक गतिके नीन श० बाइग्मे | 80 | ३२२८८ १६२               |
| ४९३           | उन्बंब नीर्बं प्रव शरीरी पंगा |    |                         |
|               | भववालोमे                      | 0  | ३४१६०६ ४४               |
| <b>५</b> २५   | गंनगी गतिकं प्रव नीन शरीगमे   | à  | ३८ २८८ १६२              |
| v ह द         | उपने नी पे० के प्र० शरीरीमें  | 0  | 88363682                |
| <b>५</b> १ द् | गुजपुरिक गतिके तीन शरीरीभे    | ४  | ४२ २८८ १६°              |
| ४०,७          | नंतरिक गतिकं त्रसंस           | Ę  | २ = ३ : ३१६२            |
| ٧ <u>६</u> ټ  | रोत्तरिक गतिक तीन शरीरमे      | ε  | ४२२८८१३                 |
| ४१६           | इन्नें० नीयें० मे             | 0  | S=30368=                |
| 200           | नोपरकि गतिके नीन शरीरम        | =  | ४२ २ ८ ८ १ ६ ३          |

## थोकडा नम्बर ७४.

| 209    | बन एक सर गतीमें             | 1 48, | १६'२७३ १६=                       |
|--------|-----------------------------|-------|----------------------------------|
| 402    | उपपृष्टि गतिके तीन शरीरमे   | 80    | 85 == 5:3                        |
| e e 2' | निरंचिर गतियं बागोन्त्रियमे | 188   | १६'२७३१६२<br>१२०५१:२<br>२५३०६१:२ |

|     | ĘU                                       |    |              |  |  |  |
|-----|------------------------------------------|----|--------------|--|--|--|
| ४०४ | खेचगिक गतिके एकान्त छद्०                 | Ę  | ४८ २८८ १६२   |  |  |  |
| ४०५ | तीर्यचिक गतिके त्रसमे                    | १४ | २६३०३ १६२    |  |  |  |
| ४०६ | संज्ञी नीर्यचिक गतिक नीनशरीरमे           | १४ | ४२२८८१६२     |  |  |  |
| ५०७ | श्रन्नरद्विपके पर्याप्राकं श्रलद्वियोंमे | १४ | ४८ २४७ १६८   |  |  |  |
| 405 | उरपुरिक गतिक एकान्त सकषायमे              | १० | ४८ २८८ १ ६ २ |  |  |  |
| ५०६ | चोपदिक गतिके प्र० शरीरी वादरमे           | 5  | ३६ ३०१ १६२   |  |  |  |
| ५१० | तीर्यचिण गतिके एकान्त संयोगिमे           | १२ | ४८ २८८ १६२   |  |  |  |
| ४११ | एक संस्थान प्र॰ शरीरी वादरमे             | १४ | २६ २७३ १९८   |  |  |  |
| ५१२ | नीर्यचिक गतिके एकान्त सयोगिमें           | १४ | ४८ २८८ १ ६ २ |  |  |  |
| ५१३ | एक संस्थानी मिथ्यात्वीमे                 | १४ | ३८ २७३ १८८   |  |  |  |
| ६१४ | मध्य जीवोके स्पर्शनेवाले एकान्न          |    |              |  |  |  |
|     | त्रद० चर्जि०                             | १४ | २२ २८८ १६०   |  |  |  |
| ६१६ | नीर्यचिया गनिक घादरमे                    | १२ | ३८३०३१६२     |  |  |  |
| ४१६ | म० जीवोंके भेट स्प० एकान्त               |    |              |  |  |  |
|     | छद्                                      | १४ | २४ २८८ १९०   |  |  |  |
| ५१७ | स्त्रि॰ गिन एक संस्थानि प्र०             |    |              |  |  |  |
|     | शरीरीम                                   | १२ | ३४२५३१९८     |  |  |  |
| ५१= | पाचिन्त्रियमे एकान्त छद्  घगोभव०         | १४ | २०२८८१९६     |  |  |  |
| ५१६ | चचुइन्द्रिय एकान्त श्रसंयममे             | १४ | १७२८८१९८     |  |  |  |
| ५२० | पांचिन्द्रिय एकान्त सकपायमे              | १४ | २० २८८ १९८   |  |  |  |

| 9=31       | एकमंस्थानी घगा। भववालीमे      | 188        | ३८/२७३/१९६ |
|------------|-------------------------------|------------|------------|
| ५२२        | एकान्न सकपाय चचु०             | १ ४        | २२ २८८ १९८ |
| <b>५२३</b> | एकसंस्थानीमे                  | १४         | ३८२७३१९८   |
| ५२४        | एकान्त सकपाय ब्रागो० मे       | १४         | २४ २८८ १९८ |
| 939        | पाचेन्द्रिय मिथ्यात्वीमे      | १४         | २०३०३१८८   |
| ५२६        | एकान्त सकपाय ब्रसमे           | १४         | २६ २८८ १९८ |
| ५२७        | नीर्येचिक गतिमे               | १४         | ४८ ३०३ १६२ |
| 93=        | एकान्त छद्र वा० मिथ्या०       | १४         | 36266166   |
| 4 २ ह      | िम गतिके त्रम मिथ्या०         | १२         | २६ ३०३१८८  |
| 930        | नीनशरीरी प्र० घगा भववालोमे    | १४         | ३८ २८८ १९६ |
| 432        | न्ति० गति पाने० मंग्न्या भव०  | १२         | २०३०३१९६   |
| ५३२        | नीनशरीरी वाद्रमे              | <b>?</b> 8 | ३२ २८८ १९८ |
| 433        | एकान्त श्रासंयम वादरमे        | 5.8        | ३३२८८१६८   |
| ५३४        | एफान्त छद० अभव्य प्र० शरीरी   | 38         | 88516166   |
| 9 \$ 9     | पाचेन्द्रिय जीवोंम            | \$ 8       | २०३०३१६८   |
| 4 5 5      | विङ गनिके बाङ एकान्त सक्तपायङ | 5 =        | 36366386   |
| 935        | चि⇒ गतिके झागेन्द्रियमे       | 50         | 28303856   |
| 43±        | एरान्त छा० बाराम              | 58         | 36266186   |
| 430        |                               | 2.8        | २४३०३१६८   |
| 380        | न्त्रिक गतिके नीनशरीरीमें     | १२         | ४२ २८८११६८ |

| 988          | त्रस जीवोमे                          | 88   | २६ ३०३ १९८                   |
|--------------|--------------------------------------|------|------------------------------|
| ५४२          | तीन शरीरी एकान्त छ्वा०               | १४   | ४२२८८१९=                     |
| ५४३          | एकान्त असंयममे                       | 18   | ४३ २८८ १९=                   |
| 988          | प्रव राव एकान्त ह्यचाव               | 88   | ४४ २८८ १६८                   |
| ५४५          | सम्य० तीर्यचके श्रलद्वियामें         | 88   | ३०३०३१६८                     |
| ५४६          | एकान्त छदा० घरो भववालोमें            | १४   | ४८ २८८ १६६                   |
| ५४७          | स्त्रि॰ गतिके प्र० श० मिथ्या०        | १२   | ४४३०३१८८                     |
| 986          | एकान्त द्वद्मस्थमे                   | १४   | ४५. <b>२</b> ५५ १ <b>६</b> ८ |
| 988          | मिथ्या०प्र० शरीरीमे                  | १४   | ४४३०३१८८                     |
| ५५०          | सम्य ॰ नारिकके श्रालद्धिया           | 8    | ४८३०३१६८                     |
| <b>५</b> ५१  | स्त्रि० गतिक मिथ्या० मे              | १२   | ४८३०३१८८                     |
| <b>५५</b> २  | एकेन्द्रिय पर्याप्रके श्रालद्विया    | १४   | ३७३०३१६८                     |
| ५५३          | मिथ्यात्वीमे                         | १४   | ४= ३०३ १८८                   |
| ५५४          | नौ मीवेगकं पर्याप्रकं श्रलद्विया     | १४   | ४८ ३०३ १८९                   |
| ५५५          | जीवोक मध्यभेद स्पर्शनेवालोमे         | 8 8  | ४८३०३१६०                     |
| ५५६          | नरक पर्याप्ताक श्रलद्वियोमे          | U    | 238 30 5 85=                 |
| <b>4</b> 4 6 | स्ति० गतिके प्र० शरीरीमे             | १२   | ४४३०३ १६८                    |
| ५५८          | नीर्यच पाचेन्द्रिय वैक्रयके श्रह्म ० | 88   | ४३३०३१६८                     |
| उ४४          | प्रत्येक शरीगीमें                    | \$ 8 | ४४ ३०३ १६=                   |
| 2 % 0        | नेजोलेशी एकेन्द्रियक ब्राल०          | 18   | ४५१२० १११९८                  |

| ४६१    | घगी भववाले जीवोमे             | 18 | 33 1 50 5 38                                         |
|--------|-------------------------------|----|------------------------------------------------------|
| ४६२    | एकेन्द्रिय वैकयश० श्रासिद्धया | १४ | ४७३०३१६८                                             |
| \$ 8 3 | मव संमागी जीवोमें             | १४ | \$3 \$ \$ 6 \$ 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 |

#### सेवं भंते सेवं भंते तमेव सचम्



#### थोकडा नम्बर ७६.

कोनसे कोनसे बोलोंमें कीतने कीतने जीवोंके भेद मीलते हैं वह अन्तिम कोष्टमें समुख्य जीवां के भेद के अंक रखे गये हैं याद फभशः च्यारों कोष्टमें नरक, तीर्यच, मनुष्य, देवताओं के भलग अलग जीवों के भेद रखे गये हैं इस घोकडे को कण्ठस्य करनेवालोंको शास्त्रों का बाध और तर्कबुद्धि सहज में प्राप्त हो सकेगा.

| कोनसी मार्गणामें कीतने नीर्घोके<br>भेद मीलते हैं उस मार्गणाका<br>नाम | नरकके १४<br>भेद.                                                                                                                                                                                                          | तीर्यचके ४८<br>भेषः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | मनुष्यंकि<br>३०३ भेद.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | देयताओं के<br>१८ भेष.                                                                                                                                                                                                                                                                       | समुचय.                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| समुचय जीवोंमें जीवोंके भेद                                           | १४                                                                                                                                                                                                                        | ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १९८                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५६३                                                                       |
| नरकगतिमें                                                            | १४                                                                                                                                                                                                                        | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १४                                                                        |
| तीर्यचगतिमें                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                         | 85                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3८                                                                        |
| मनुष्यगतिमें                                                         | ٥                                                                                                                                                                                                                         | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ३०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३०३                                                                       |
| देवगतिमें                                                            | c                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १९८                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १९८                                                                       |
| तीर्यंचणीर्मे                                                        | ٥                                                                                                                                                                                                                         | १०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | c                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                           | १०                                                                        |
| मनुष्यणीर्मे                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                         | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | c                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २०२                                                                       |
| देवीमें                                                              | 0                                                                                                                                                                                                                         | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | १२८                                                                                                                                                                                                                                                                                         | १२८                                                                       |
| सर्न्द्रियजीघोर्मे                                                   | १४                                                                                                                                                                                                                        | ४८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | इ०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १९८                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५६३                                                                       |
| पकेन्द्रियजीषोर्मे                                                   | 0                                                                                                                                                                                                                         | २२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | c                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २२                                                                        |
| घेर्न्द्रिय तेर्न्द्रिय चोरिंद्रियमें                                | 0                                                                                                                                                                                                                         | રારાર                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ٦                                                                         |
| पांचेन्द्रिय जीषोर्मे                                                | 48                                                                                                                                                                                                                        | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ३०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | १९८                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ५३५                                                                       |
|                                                                      | भेद मीलते हैं उस मार्गणाका नाम  समुचय जीवों में जीवों के भेद नरकगति में तीर्यचगति में मनुष्यगति में देवगति में तीर्यंचणी में मनुष्यणी में स्वी में सहिद्यजी वो में पक्षेन्द्रियजी वो में देहित्य ते इन्द्रिय चोरिद्रियमें | भेद मीलते हैं उस मार्गणाका  नाम  समुख्य जीवों में जीवों के भेद  नरकगति में तीर्यचगति में थ सनुष्यगति में थ देवगति में भनुष्यणी में भनुष्यणी में थ सहित्रयजी वो में थ देवि में | भेद मीलते हैं उस मार्गणाका  ताम  समुचय जीवोंमें जीवोंक भेद रिष्ट हैं  समुचय जीवोंमें जीवोंक भेद रिष्ट हैं  समुचय जीवोंमें जीवोंक भेद रिष्ट हैं  समुच्य जीवोंमें जीवोंक भेद सनुष्यगतिमें देवगतिमें  सनुष्यणीमें  सनुष्यणीमें  सहित्यजीवोंमें  सहित्यजीवोंमें  सहित्यजीवोंमें  देविनें  देविनें  हेर्सिन्द्रयजीवोंमें  देविनें  हेर्सिन्द्रयजीवोंमें  हेर्सिन्द्रयजीवोंमें  हेर्सिन्द्रयजीवोंमें  हेर्सिन्द्रयजीवोंमें  हेर्सिन्द्रयजीवोंमें  हेर्सिन्द्रयजीवोंमें  हेर्सिन्द्रयजीवोंसे  हेर्सिन्द्रयजीवोंसे  हेर्सिन्द्रयजीवोंसे  हेर्सिन्द्रयजीवोंसे  हेर्सिन्द्रयजीवोंसे  हेर्सिन्द्रयजीवोंसे | भेद मीलते हैं उस मार्गणाका  नाम  समुख्य जीवों में जीवों के भेद नरकगित में तीर्यचगित में सनुष्यगित में सेवगित में सेवगित में सनुष्यणी में सनुष्यणी में सहित्रयजी वो में सहित्रयजी वो में सहित्रयजी वो में सहित्रय जी देहिय में हेर्न हिल्ले हैं हेर्न है | भेद मीलते हैं उस मार्गणाका नाम हिं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं हैं है |

| 13   | अनेंद्रिय (केवली)           | 0  | 0    | १५  | •     | 14            |
|------|-----------------------------|----|------|-----|-------|---------------|
| १४   | भोत्रेंद्रिय जीवोर्मे       | १४ | २०   | ३०३ | १९८   | ५३५           |
| १५   | चक्षुर्निद्रयमें            | १४ | २२   | ३०३ | १९८   | ५३७           |
| १६   | घाणेन्द्रियमें              | १४ | २४   | 303 | १९८   | 438           |
| १७   | रसेन्द्रियमें               | १४ | २६   | ३०३ | १९८   | 481           |
| 35   | <b>स्पर्शेन्द्रियमें</b>    | १४ | ८८   | ३०३ | १९८   | 453           |
| १९   | भोत्रेन्द्रियका अलब्दियामें | 0  | २८   | १५  |       | AS            |
| २०   | चक्षुरन्द्रियका अलद्धियामें | 0  | २६   | १५  |       | 85            |
| २१   | घाणेन्द्रियका अलब्धियामें   | 0  | २४   | રૃહ | 0     | 35            |
| २२   | रमेन्द्रियका अलक्कियामें    | 0  | २२   | १५  | 0     | źì            |
| 23   | म्पर्रेनिद्रयका अलब्दियामें | 0  | 0    | १५  |       | १५            |
| રષ્ઠ | सकाय <b>जी</b> योंमें       | १४ | 86   | ३०३ | १९८   | ५६३           |
| २५   | पृथ्वी, अप, तेउ, वायुकायमें | 0  | \$15 | 0   | 0     | ¥             |
| २६   | यनम्पतिकायमे                | 0  | દ્   | ٥   | 0     | 1             |
| ₹'9  | त्रमकायमें                  | १४ | २६   | ३०३ | १९८   | 481           |
| 26   | मयोगिकाययोगिर्मे            | 88 | 86   | ३०३ | १९८   | ६६३           |
| २९   | मनयोगिर्में                 | છ  | در   | १०१ | , , , | २१२           |
| 30   | यचनयोगिम                    | છ  | १३   | २०१ | 99    | <b>\$</b> \$3 |
| 3,   |                             | ۰  | 84   | ३०३ | 0     | 351           |
| ३२   |                             | ٥  | 30   | २१७ |       | 580           |
| \$3  | ( _                         | १४ | E    | • • | १९८   | 233           |
| 34   |                             | રક | હ    | १५  | 158   | २१९           |
| şe   |                             | 0  | 0    | १५  | 0     |               |
| 35   | आदारीकमिश्रकाययोग           | 0  | ٥    | १५  | •     | 表             |

| १७         | कारमणकाययोग                   | 9  | રષ્ટ       | २१७ | 199 | ३४७  |
|------------|-------------------------------|----|------------|-----|-----|------|
| ३८         | अयोगिमे                       |    |            | १५  |     | १५   |
| 36         | सवेदीजीवोमें                  | 18 | 85         | 3.3 | १९८ | ,५६३ |
| 80         | खिवेदवालोमें                  |    | १०         | २०२ | १२८ | ३४०  |
| 88         | पुरुषवेदबालोमें               |    | १०         | २०२ | १९८ | 880  |
| ४२         | नपुंसकवेदवालोमें              | १४ | 85         | १३१ | 0   | १९३  |
| ध्र        | अवेदी जी वो में               | ۰  | ۰          | १५  | 0   | १५   |
| 88         | पकवेदवालेजीवोमें              | १४ | 36         | १०१ | ७०  | २२३  |
| <b>છ</b> ધ | दोवेदबालेजीबोर्मे             | 0  | 0          | १७२ | १२८ | 300  |
| 8£         | तीनवेदवालेजीघोर्म             | 0  | १०         | 3.  |     | 98   |
| 9'ड        | सकषायि, क्रोध, मान माया       |    |            |     |     |      |
|            | लोभर्मे                       | १४ | 85         | ३०३ | १९८ | ५६४  |
| 23         | अकषायिमें                     | 0  | ٥          | १५  | 0   | १५   |
| ४९         | सलेशीजीवॉमें                  | १४ | 85         | 303 | १९८ | ५६३  |
| 40         | <b>फृष्णनिलकापोत</b> लेशीर्मे | Ę  | 28         | 303 | १०२ | ४५९  |
| 48         | तेजसलेशीमें                   | o  | १३         | २०२ | १२८ | ३ध≹  |
| ५३         | पद्मलेशीर्मे                  | ٥  | १०         | 30  | २६  | ६६   |
| ५३         | गुफ्रलेशीमें                  | c  | १०         | 30  | 88  | CK   |
| 4,8        | पकलेश्याघालेजीचोर्मे          | १० | o          | •   | ९६  | १०६  |
| فردر'      | 7.007 41 4100 411             | ઠ  | o          | 0   | ٥   | ક    |
| ५६'        |                               | 0  | ३५         | १०१ | 0   | १३६  |
| 40         |                               | ۰  | 34         | १७२ | १०२ | २७७  |
|            | पांचलेश्यावालोमें             | c  | 6          | ۰   | 0   | C    |
| ५९         | <u> छेलेश्यावालोम</u>         | 0  | <b>१</b> c | \$0 | 0   | ₽.   |
|            |                               |    |            |     |     |      |

| ६०  | पकलीकृष्णलेख्यामे       | Ę   | 0     | 0   |      | 1           |
|-----|-------------------------|-----|-------|-----|------|-------------|
| ह १ | पकलीनिललेश्यामें        | ६   |       |     | ۰    | 1           |
| ६२  | पकलीकापातलेश्यामे       | Ę   |       |     | 0    | 1           |
| 23  | पकली तेजससेश्यामें      | 0   | 0     | 0   | २६   | 54          |
| £ 8 | पकली पद्मलेश्यामें      |     | 2     | 0   | २६   | 28          |
| EG  | पकली शुक्रलेश्यामें     |     |       | 0   | 88   | 24          |
| ६६  | अलेशी जीवोमें           |     | c     | १५  |      | 14          |
| ह७, | मम्यक्त्वदृष्टिमें      | १३  | १८    | 90  | १६२  | २८३         |
| 50  | मिश्यादृष्टिमें         | १४  | 85    | ३०३ | 266  | 441         |
| ६९  | मि <b>धद</b> ष्टिमें    | ૭   | 4     | १५  | ६७   | 4.8         |
| 90  | पकदष्टिवाले जीवोंमे     | 2   | 3,    | २१३ | 8.2  | २९•         |
| 98  | दोयदृष्टियाले जीवोर्मे  | 0   | 6     | ६०  | १८   | 41          |
| 90  | तीनदृष्टियाले जीघोमें   | १३  | 20    | ३०  |      | 150         |
| 50  | नाम्या दन सम्यक्त्वर्मे | १३  | १८    | ₹°  | 1    | १९५         |
| 98  | क्षोपदाम सम्यक्त्यमें   | 83  | 1 2 - | 90  |      | 204         |
| 19- | क्षायक मम्यक्त्यमे      | २   | 6     | 90  |      | > 8 \$      |
| 38  | उपदाम सम्यक्त्यमे       | ,   | 1,0   | 30  | १३४  | 104         |
| 9 9 | यैदीक सम्यक्त्यमे       | છ   | ધ     | 84  | ह७   | 48          |
| 26  | चश्चर्द्यानमं           | \$8 | २२    |     | , ,- | 4.34        |
| 20, | अयक्षदर्शनम             | १४  | 86    | , , | 100  | 4,53        |
| 60  | अवधिदर्शनम्             | 18  | ۹     | 30  | १९८  | tyc         |
| 47  | ने गाउदशीनमें           | ٥   | 2     | 24  |      | 14          |
| 23  |                         | ₹3  | 16    |     | 66.  | 761         |
| ८३  | अवधिज्ञानीम             | 23  | 6     | ₹.  | 153  | <b>२१</b> * |

| <8,         | मनपर्यवज्ञान केवल ज्ञानमें    | 0  | 0     | १५  | 0    | , १५ |
|-------------|-------------------------------|----|-------|-----|------|------|
| 24          | समु० अज्ञान मति० श्रुतिअज्ञान | १४ | ८८    | ३०३ | 126  | ५५३  |
| 25          | विभग ज्ञानमें                 | १४ | در    | १५  | 566  | २२२  |
| 20          | संयति० सा॰ सू॰ यथा॰           | 0  | o     | १५  | 0    | १५   |
| 46          | छेदोपस्थाः परिः               | e  | c     | १०  | 0    | १०   |
| <b>حع</b> ا | असंयतिमें                     | १४ | ४८    | ३०३ | १९८  | 48   |
| 90          | संयतामंयतिमें                 | 0  | ۹     | १५  | 0    | २०   |
| 98          | साकारमनाकारोपयोगर्मे          | १४ | 86    | ३०३ | १९८  | ५६६  |
| 92          | आदारीकर्मे                    | १४ | 85    | ३०३ | १९८  | ५६३  |
| 83          | अनाहारीकर्मे                  | ø  | રષ્ટ  | २१७ | 99   | 380  |
| 98          | भाषकर्मे                      | S  | १३    | १०१ | ९९   | २२०  |
| 99          | अभाषकर्मे                     | 0  | 34    | २१७ | 99   | 346  |
| ९६          | परतमें अपरतमें                | १ध | 28    | 3 3 | १९८  | 448  |
| 90          | ओपरत नो अपरतमें               | 0  | 0     | 0   |      | 0    |
| 90          | पर्याप्ता जीषोंमे             | w  | ર્ષ્ટ | १८१ | ९९   | २३१  |
| 99          | अपर्याप्तामें                 | v  | २४    | २८२ | 98   | ३३२  |
| 200         | नोपयिमा नोअपयिमा              | ۰  | 0     | c   | 0    | 0    |
| १०१         | सूक्षम जीवोमें                | 0  | १०    | 0   |      | १०   |
| १०२         | चादर जीवोमें                  | १४ | 36    | ३०३ | १९८  | ५५३  |
| १०३         | नोस्क्षम नोवादर               | 0  |       | 0   |      | •    |
|             | संघी जीयोमें                  | 18 | १०    | ì   | 1996 | ४२४  |
| १०५         | असंझी जीबोमे                  | 0  | 36    | ६०१ | c    | १३९  |
| १०६         | नोसंक्षी नोअसक्षी             | \  | •     | १५  |      | १५   |
| १०७         | भन्य जीवोर्म                  | १४ | 85    | ३०३ | १९८  | 48   |

| १०८ अभन्यजीवोमें            | १४ | ८८ | ३०३  | 166 | ५५३  |
|-----------------------------|----|----|------|-----|------|
| १०९ नोभन्य नो अभन्यमें      | c  | ۰  |      | 9   | •    |
| ११० चरमजीबोमें              | १४ | 85 | ३०३  | १९८ | ५६३  |
| १११ अचरमजीवॉम               | १४ | 86 | ३०३  | १८८ | લલ.  |
| ११२ गर्भज जीवोंमें          |    | १० | २०२  | 0   | २१२  |
| ११३ नोगर्भन जीवॉमे          | १४ | ३८ | २०१  | १९८ | 34.1 |
| ११४ भरतक्षेत्रके जीवोंमे    | 0  | 86 | 3    | ,   | 41   |
| ११५ महा विदेहक्षेत्रमें     | 0  | ४८ | ९    | •   | ودے  |
| ११६ जंबुद्धिपक्षेत्रमें     |    | ८८ | २७   | •   | 134  |
| ११७ लयणममुद्रमें            | 0  | 85 | १६८  | 0   | २१६  |
| ११८ धानकी खंडमे             | 0  | ४८ | ५४   | 0   | १०२  |
| ११९ पुरुकराई क्रियम         |    | ८८ | 4, છ | 9   | 8-3  |
| १२० अक्षाइद्विपमें          | 0  | 85 | 303  | 3   | 348  |
| १२१ असंस्यातद्विष ममुद्रमें |    | 84 | 303  | 2   | ३५१  |
| १२२ कीमी स्थानकि पोलासमे    | 0  | १२ | 2    | n   | 13   |
| १२३ लोकरे चर्मान्तमे        | 2  | १२ | ,    | 2   | 3.5  |
| १२५ सिज्ञक्षेत्रम           | 0  | 25 | o    | 4   | १२   |
| १२५ श्रीनिद्ध सगवानमें      | 0  | r  | 0    | 0   | 7    |

॥ सेर्य भेते सेर्य भेते तमेव सम्रम् ॥

टांत श्री शीव्रवीय भाग ७ वां समाप्तम.

# शीव्रबोध नाग ए वां।

ー・たいのり3-1-

#### थोकडा नं॰ ७७

श्री भगवती सूल श० २५-उ० १. (योगो की अल्पा वहुत्व).

संसारी जीवों के चौदे भेद हैं-जैसे सुक्ष्म पकेन्द्रि के दो भेद पर्याप्ता, अपर्याप्ता, बादर पकेन्द्रि के दो भेद पर्याप्ता, अपर्याप्ता पच बेन्द्रि. तेरिन्द्रिः चोरिन्द्रि, सन्नीपंचेन्द्रि और अस-न्नीपंचेन्द्रि के दो दो भेद पर्याप्ता अपर्याप्ता करके १४ भेद हुवे।

जीव के आत्म प्रदेशों से अध्यवसाय उत्पन्न होते हैं और वह शुभाशुभ करके दो प्रकारके हैं। इन अध्यवसायों की प्रेरणा से जीव पुद्रलोंको प्रहण करके प्रणमाते हैं उसे परिणाम कहते हैं वह सूक्ष्म हैं और परिणामों की प्रेरणा से लेश्या होती हैं और लेश्या की प्रेरणा से मन वचन काया के योग व्यापार होते हैं जिसे योग कहते हैं। योग दो प्रकार के होते हैं। (१) जघन्य योग (२) उत्कृष्ट योग। उपर जो १४ भेद जीवोंके कहें उनमें जघन्य और उत्कृष्ट योग की तरतमता हैं उसी को अल्पावहुत्व करके नीचे वतलाते हैं.—

- (१) सवसे स्तोक स्ध्मपकेन्द्रिके अपर्याप्ताका जघन्ययोग
- (२) बाद्दर एकेन्ड्रिके अपर्यामा का जघन्य योग असं- गुणा.
- (३) बेरिन्द्रिके

| ध नेरिन्द्रिकं                                      | ••               | ,,  |
|-----------------------------------------------------|------------------|-----|
| १६ चौरिन्डि के                                      |                  |     |
| (६) असन्नी पंचेन्द्रिके                             | •                | ••  |
| (७) मन्नी पंचेन्द्रिके .                            | ••               |     |
| ८ ) सुन्म पकेन्द्रि वे पर्यानाका                    |                  |     |
| (९) बाइर पकेन्द्रिके .                              | •                | •   |
| ११० सुस्म पकेन्द्रि के अपयांना का उ                 | <u>त्क</u> ष्ठ ० |     |
| (११) चादर पकेन्द्रि वे                              |                  |     |
| (१२) सुम्म पकेन्द्रि के पर्याता का                  | ;*               | 5*  |
| (१३) घादर पकेन्द्रि के                              | •                | 97  |
| (१४) घेरिन्डि के पर्यांना का जधन्य॰                 |                  | ••  |
| ्रेंद्र) तेरिन्द्रि के                              | 1,               | **  |
| ्रह् चौरिन्द्रिके                                   | ,                | 7*  |
| १७) अमन्नी पंचेरित वे .                             | **               | **  |
| -                                                   | **               | •   |
| ्रेट) मन्नी पंचेन्द्रि के                           | ••               | **  |
| १९। धेरिनिद्र के अपर्यांना का उन्हरः                | ••               | • • |
| . १० तेरिन्द्र के                                   | •9               | •   |
| (२१) चौरिन्द्रिक                                    | ••               | 71  |
| (२२) अन्तर्भी पर्चेन्द्रिके .                       | •                | 7*  |
| (२३) मन्नी पंचितिह व                                | 7,               | ••  |
| २४ चेरिन्त्रि के पर्याप्ता का<br>१२५१ नेरिन्त्रि के | ••               | **  |
| १९२ : नागन्त्र स<br>१६ : चोगिन्त्र स                | ••               | **  |
| २६ चार्यान्तर स<br>२९ अस्ट्री पंचेत्रिके            | ••               | ~   |
| २४ मधी प्यतिह के                                    | 1.               | •   |
|                                                     | ,                | ••  |
| संस्थेते संबंधते तस्य महाम                          |                  |     |
| ージにない。                                              |                  |     |

#### थोकडा नं० ७८

#### --×**\*®®\***←--

#### [ श्री भगवती सूत्र श० २५-ऊ० १ ].

जीवोंके योगों की तरतमता देखने के लिये यह थोकडा खूब दीर्घटिष्टिसे विचार करने योग्य है।

प्रथम समय के उत्पन्न हुवे दो नारकी के नैरीया क्या सम योग वाले है या विषम योगवाले हैं ? स्यात् सम योग वाले हैं स्यात् विषम योग वाले हैं । क्योंकि प्रथम समय के उत्पन्न हुवे नारकी के नेरीयों के योग आहारीक से अणाहारीक और अणाहारीक से आहारीक के परस्पर स्यात् न्यून हैं, स्यात् अधिक हैं और स्यात् वरावर भी हैं । यचि न्युन हो तो असंख्यातभाग, सख्यातभाग, सख्यातगुण, असंख्यातगुण न्यून हो सकते हैं और अगर अधिक हो तो इसी तरह असंख्यातभाग, सख्यातभाग, सख्यातगुण, असख्यातगुण, अधिक होते हैं और यदि वरावर हो तो दोनों के योग तुल्य होते हैं । यथा —

- (१) एक समय का आहारीक है परन्तु मींडक गती करके आया है और दूसरा जीव भी एक समय का आहारीक है परन्तु ईलका गती करके आया है। इन दोनों के योग असंख्यातभाग न्यूनाधिक।
- (२) एक जीव एक समय का आहारीक है और मींडक गती से आया है तथा दूसरा जीव दो समय का आहारीक है परन्तु एक वंका गती करके आया है। इन दोनों के योग संख्यात भाग न्यूनाधिक है।
- (३) एक जीव एक समय का आदारीक दें और मोंदक गती

### थोकड़ा नं० ८०.

#### ( श्री भगवती सूत्र श॰ २५-उ॰ २. ) ( इन्य ).

द्रव्य दो प्रकार के हैं। जीव द्रव्य और अजीव द्रव्य। जीव द्रव्य क्या भंख्याता हैं? असंख्याता हैं या अनन्ता हैं? संख्याता, अमंख्याता नहीं किन्तु अनन्ता हैं क्योंकि जीव अनन्ता है इसी वास्ते जीव द्रव्य भी अनन्ता है।

अजीय प्रव्य क्या संख्याते, अनंख्याते या अनन्ते हैं! संख्याते, शमख्याते नहीं किन्तु अनन्ते हैं क्योंकि अजीव द्रव्य पांच हैं। धर्मान्तिकाय, अधर्मास्तिकाय असंख्यात प्रदेशों हैं। आकाश और पुद्रस्त के अनन्ते प्रदेश हैं और कास्त वर्तमान एक समय है, मून, भविष्यापेक्षा अनन्ते समय है इस बाहते अजीव इष्ट्रय अनन्ता है।

त्तीय इच्य अजीय द्रव्यके काम आते हैं, या अजीय इच्य कीय इच्यय काम आते हैं? जीय द्रव्य अजीय द्रव्य के काम नहीं आते हैं किन्तु अजीय द्रव्य जीय द्रव्यके काम आते हैं क्योंकि जीय अजीय इच्य का प्रद्रण करके १४ योठी उत्पन्न करने हैं यथा-औदारीक दारीर, यंक्य दारीर आहारीक दारीर, तंजम दारीर, कामण दारीर, थोयरदीय, चश्रुरिन्द्रीय, जाणेन्द्रीय, रसेन्द्रीय, रपरें रदीय मन योग, यचन योग, काय योग श्वामीश्वाम, एव चौदा।

अर्जी व ब्रथ्य के नारकी का नेशीया वास में आते हैं या अजीव ब्रथ्य नारकी के नेशीये के काम आते हैं ? अजीव ब्रब्य के नारकी काम से नहीं आते हैं परस्तु नारकी के अजीव ब्रब्य काम में आते हैं। यावत् ग्रहण करके १२ वोल निपजावे औदारीक द्वारीर, आहारीक दारीर वर्ज के इसी माफक १३ दंडक देवताओं का भो समझ लेना और पृथ्वीकाय अजीव द्रव्य को ग्रहण करके ६ वोल निपजावे। ३ दारीर, १ स्पर्दोन्द्री, १ काय योग, १ श्वासी-श्वास। इसी तरह अपकाय तेउकाय और वनस्पतिकाय भी समझ लेना तथा वायुकाय में ७ बोल कहना याने वैकिय दारीर अधिक कहना और बेइन्द्री में ८ वोल दारीर ३ इन्द्री २ योग १ और श्वासोश्वास। तेरिन्द्री में ९ बोल। इन्द्री पक वधी पाणेन्द्री पवं ९। चौरिन्द्रीमें १०। इन्द्री पक वधी चक्षु। तिर्यंच पंचेन्द्री में १३ बोल दारीर ४ इन्द्री ५ योग ३ और श्वासोश्वास पर्व १३ और मनुष्य में सम्पूर्ण १४ बोल उत्पन्न करे। इति।

सेवंभंते सेवंभंते तमेव सच्म् ।



#### थोकडा नं० ८१

(श्री भगवती सूत्र श० २५-उ०-२.)

( स्थिनास्थित ).

हे भगवान् । जीव औदारिक शरीरपणे जो पुद्रल प्रदण कर रते हैं वे क्या " ठिया" स्थित-याने अकम्प पुद्रल प्रदण करें या " अठ्ठिया" कम्पायमान पुद्रल प्रदण करें ! गौतम ! अकंप पुद्रल भी ले और कंपायमान पुद्रल भी ले. यदि स्थित पुद्रल से तो क्या द्रव्य से ले, क्षेत्र से ले, काल से ले या भावसे ले ! अगर द्रव्य से ले तो अनन्त प्रदेशी क्षेत्र से असंख्यात प्रदेश अवगाहा, काल से एक समय दो तीन यावत् असंख्यात समय की स्थिती का, भाव से ६ वर्ण, २ गंध, ६ रसः ८ स्पर्शवाले पु॰ को लेके, भगर वर्ण का लेवे तो पक गुण काला वो तीन यावत अनगत गुल काला का लेवे पवं १३ योल वर्णादि २० योल में लगाने से भाव के २६० भांगा, और स्पर्श किया हुवा १, अवगाझा २. अणगतर अवगाहा ३, अणुवा ४, वादर ६, उध्येदिशीका ६, अधोदिशीका ७, तीर्यगदिशीका ८, आदिका ९, मध्यका १०, अगतका ११, अणुवा १२, सविषय १३, निर्ध्याधात ६ दिशा व्याधाताश्रीय स्वात तीन दिशी च्यार दिशी पांच दिशी १४, पवं ब्रव्यका १, क्षेत्रका १ कालका १२, भावका २६०, और स्पर्शादि १४, कुल २८८ बोल का पुत्रल भौदारिक शरीर पणे प्रहण करे पयं येकिय, आहारिक परग्तु नियमा छे दिशीका लेथे, कारण दोनो शरीर असनाली में है, और तेजस शरीर की व्याख्या औदारीक शरीर माफिक करना तथा कार्मण शरीर च्यार स्पर्शयाले होनेसे ६२ योल कम करने से ब्रव्यादि २३६ योलका पुत्रल प्रहण करे.

जीय श्रोजेन्द्रीय पणे २८८ योली वैक्तिय दारीर की माफिक नियमा छे दिशि का पुद्गल प्रहण करे पर्य चशु, घाण, रसेन्द्री भी समझना, स्पर्दोन्द्री औदारिक दारीर की माफिक समझना।

मन यसन पणे कार्मण डारीर कि माकिक चौकरमी पुहर महण करे। परन्तु असनाली में होने से नियमा है दिशी का पुहल महण करे और काययोग तथा श्वासोश्वास औदारीक डारीर के माकिक २८८ योलका पुहल महण करे, उपाधाताश्रीय ३-४-५ दिशी का और निर्याधात आश्रीय नियमा ६ दिशीका पू महण करे, इति। समुख्य जीय उपर चौदा। ६ डारीर ६ इन्हीय ३ योग, १ श्वासाश्वास) योल कहा इसी को अय प्रश्वेक देहक पर लगते हैं।

रारकी, देवताओं में १२ बोल पाते (आहारीक औदारीक

वर्जके ) समुचयवत् योलों का पुत्रल प्रदण करे परन्तु नियमा के दिशी का समझना।

पृथ्वी, अप, तेउ और वनस्पति में ६ वोल ( दारीर, १ इन्द्रिय, १ काय १ श्वासीश्वास १) पावे और समुख्यवत् बोलों का पुद्रल प्रदण करे, परन्तु दिशों में स्यात् ३-४-५ दिशों निर्वाचात नियमा ६ दिशों का पुद्रल ले पवं वायुकाय परन्तु यैकिय शरीर अधिक दें, और वैक्तिय शरीर पुद्रल नियमा हो दिशों का लेवे।

वेरिन्द्री में ८ तेरिन्द्रो में ९ चौरिन्द्रो में १० सर्व समुख्यवत् समझना परन्तु नियमा छे दिशी का पुद्रल प्रदण करे।

तिर्यंच पंचेन्द्रिय १३ बोल । साहारक वर्ज के ) और मनुष्य में १४ बोल पावे। सर्वाधिकार समुख्यवत् २८८ बोल का पुद्रल प्रहण करे परन्तु नियमा हो दिशी का ले क्यों कि १९ दंढकों के की की केवल प्रसनालों में ही होते हैं इसलिये नियमा हो दिशी का पुद्रल प्रहण करे शेष ५ दडक स्थावरों को सर्व लोग में है पास्ते स्थात् ३-४-५ दिशीका पु॰ ले। यह लोक अन्त आधीय है। इस थोक दे को ध्यान पूर्वक विचारे।

सेवंभते सेवंभते तमेव सचम् ।



[श्री भगवती सूत्र श० २४—उ० ३.] ( संन्थान ).

मंस्थान-आकृती को कहते हैं जिसके दो भेद हैं जीव

मैन्यान समचौरसादि हो भेद और अजीय संस्थान परिमंडलादि है भेद है। यहां पर अजीय संस्थान के भेद लिखते हैं-(१) परिमंडल संस्थान जो न्यूडी के आकार होता है (२) वह संस्थान गोल लड्डू के आकार (३) अस-मिघोडे के आकार (४) अस-मिघोडे के आकार (४) सम-मिघोडे के आकार (४) सम्बस्थित इनपांचों से विपरीत हो। परिमंडल सस्थान के वृष्ण द्या मंख्याते, अमल्याते या अनन्ते हैं? मंख्याते असंस्थाते नहीं किन्तु अनन्ते हैं एव यायत् अन्यस्थातादि छेओं मंस्थान के इत्य अनन्ते हैं।

परिभंडल संस्थान के प्रदेश क्या संख्याते, असंख्याते, या अनन्ते हैं ? संख्याते असंख्याते नहीं किन्तु अनन्ते हैं। यात्रत् अन्यस्थानादि छेओं संस्थान के कहना। अब इन छओं संस्थानों की द्वारापेक्षा अल्पायहृत्य कहते हैं:—

- (१) मग से थोडा परिमंडल संस्थान के क्रव्य
- 🕑 ) यह संस्थान के द्रव्य मख्यात गुणा
- (३) चीरम संस्थान के ब्रव्य सरयात गुणा.
- ४ त्रम संस्थान के द्वव्य संख्यात गुणा.
- अायतन सम्यान के इत्य संख्यात गुणा.
  - ६ । अन्यस्थित संस्थान ये इच्य असंख्यात गुणा

मदेशायेक्षा संस्थानी की अल्पानहृत्य भी इसी माफिक रमश होना । अय कृष्य मदेशायेक्षा दोनोंकी शामिल अल्पायहृत्व दहने हैं— । स्थ से थोड़ा परिमंदल संस्थान का कृष्य के वहने हैं — । स्थ से थोड़ा परिमंदल संस्थान का कृष्य के विकास कर्य के गुणा० । १) अने कृष्य कर्य के गुणा० (६) आयतन कृष्य के गुणा० (६) अत्विक्त कृष्य असे गुणा० । ७) परिभंदल प्रदेश असे गुणा० (८) वह मदेश से गुणा० (९) वीक्स प्रदेश से गुणा० । १०) विकास प्रदेश से गुणा० । १०)

प्रदेश नं॰ गुणा॰ (११) आयतन प्रदेश नं॰ गु॰ (१२) अन्य स्थित प्रदेश असं॰ गुणा॰ इति।

सेवंभंते सेवभंते तमेव सचम् ।

# थोकड़ा नं० ८३.

# [श्री भगवती सूत्र श० २५-उ० ३.]

सस्यान पांच प्रकार के होते हैं-यथा परिमंडल वह प्रस्व चौरस आयतन परिमडल सस्थान क्या संख्याते, असख्याते पा अनंते हैं १ सख्याते, असंख्याते नहीं किन्तु अनन्ते हैं प्यं यायत् आयतन मस्थान भी कहना।

रत्नप्रभा नारकी में परिमंडल संस्थान अनन्ते हैं, एव यावत् आयतन संस्थान भी अनन्ते हैं, इमी तरह ७ नारकी, १२ देवलीक, ९ प्रेवेक, ५ अनुत्तर यैमान और सिद्धिश्ला, पृथ्वी पव ३५ पोलों में पाची संस्थान अनन्ते अनन्ते हैं, पैतीस की पांच गुणा करने से १७५ भागा हुवा।

पक ययमध्य परिमंडल सस्थानमें दूसरे परिमंडल संस्थान कितने हैं? अनन्ते हैं पब यावत् आयतन संस्थान भी अनन्त कहना, इसी तरह एक यवमध्य परिमंडल की माफिक शेष बहादि चारों सस्थानों की न्याख्या करनी एक संस्थान में दूसरे पांचो संस्थान अनन्ते हैं इसलिये पांचको पांचका गुण करनेसे २६ षोल हुवे, पूर्ववत् नरकादि ३६वोलों में -६-२६ बाल पावे पर्व कुल ८७६ भांगा हुवा और १७६पहिलोका सब मिलके १८६० भांगा हुवा।

सेवंभंते सेवंभंते सचम् ।



# थोकड़ा नं० ८४.

# (श्री भगवती सूत्र श० २५-उ० ३) (संस्थान).

पुद्गल परमाणु के पकत्रित होने से अजीव का नश्चान (आकार) बनता है उसी का सविस्तार वर्णन करेंगे कि कितने २ परमाणु इकट्ठे होने से कौन २ से संस्थानकी उत्पत्ति होती है!

परिमंडल संस्थान के दो भेद होते हैं, परतर और भन! मो परतर परिमंडल सस्थान है यह जयन्य से जयन्य २० मदेख का होता है और अयगाहना भी २० आकाश मदेश की होती है। उत्कृष्ट अनन्त मदेशी और असंख्यात आकाश मदेश अवगाही होता है और धन परिमंडल संस्थान जयन्य ४० मदेशी और ४० आयोश मदेश अयगाही होता है, और उन्कृष्ट अनन्त मदेशी असंख्याते आकाश मदेश अयगाहते हैं, श्रीय यंत्र से समझना:—

| संस्थात.     | पस्तर.   |             | घन.      |            |
|--------------|----------|-------------|----------|------------|
|              | उन मदेशी | तुम प्रदेशी | उज मदेशी | जुम मदेशी  |
| षष्ट्र जगम्य | ٤,       | १२          | ن        | 32         |
| त्रेम -,     | ş        | દ           | 8        | 34         |
| चीरमः,       | ¥        | ٠,          | ٤        | 5.0        |
| सावन ,, =    | 3,6      | 8,          | 8c       | <b>१</b> २ |

नोट-+भायतन का तीसरा भेद क्षेणी है उन के उन मदेशी है मदेशी है जुम मदेशी २ मदेशी हैं।

स्यम्य सितने प्रदेश का संस्थान होता है उतनाही आकाश भदेश अवगाहता है और उत्कृष्ट प्रदेश सब संस्थान अनन्त प्रदेशी है सौर असंस्थाता आकाश प्रदेश अवगाहते हैं। इति।

सेवंभते सेवभंते तमेव सचम् ।

थोकडा नं० ८५.

## श्री भगवती सृत्र श० १८-उ० ४.

( जुम्पा )

लोक में को जीव अजीव पदार्थ हैं वह द्रव्य और प्रदेशा-पेशा कितने २ हैं उनकी गिणती करने के लिये यह संख्या-बांधी हैं।

गोतम स्वामी भगवान से पूछते हैं कि हे भगवान ! जुम्मा कितने प्रकार के हैं! गौतम! चार प्रकार के हैं. यथा=कुढजुम्मा. तेरुगा जुम्मा, दावरजुम्मा, और कलडगा जुम्मा। जैसे किसी एक रासी में से चार चार निकालने पर शेष ४ वचे उसे कुढजुम्मा कहते हैं। इसी तरह चार २ निकालने हुवे शेष ३ वचे उसे तेउगा जुम्मा कहते हैं। अगर चार २ निकालने पर शेष २ वचे तो वावरजुम्मा, कहते हैं। अगर चार २ निकालने पर शेष २ वचे तो दावरजुम्मा, कहते हैं। नारकी के नेरिया क्या कुढजुम्मा है, यावत कलडगा कुम्मा है श्रवन्य परे कुढजुम्मा, उत्कृष्ट परे तेउगा, मध्यम परे चारों भांगा पावे। इसी तरह १० भुषनपती १ तीर्यंच पंचेनद्री,

१ मनुष्य, १ व्यंतर, १ ज्योतिषी और येमानिक पर्व १६ दंडक समग्र लेना । प्रथ्वीकाय अघन्य पदे कुढजुम्माः उरकृष्ट पदे दावर जुम्मा और मध्यम पदे चारों भांगा पाषे। इसी तरह अप, तेउ, वायु. वेरिन्द्री, तेरिन्द्री और चौरिन्द्री भी समझ लेना। बनस्पति जवन्य उत्कृष्ट पदे अपदा मध्यम पदे चारों भांगा पावे पत्रं निब भगवान भी समग्रना

पतरह दंढक की खी ( मनुष्य १, तीर्यच १, देवता १३) नधन्य उत्कृष्ट पदे कुड जुम्माः और मध्यम पदे चारौ भांगा।

॥ इति ॥

सेवंभंते सेवंभंते तमेन सचम्.

थोकड़ा नं ० ८६.

### (श्री भगवनी सूत्र ग० २५-उ० ३.) (सम्थान ज्म्मा)

हे भगवान । एक परिभंडल सम्यान इच्यापेक्षा वया गृह ल्म्मा है यावत कलडमा जुम्मा है ? मीतम ! फलडमा जुम्मा है, दोच एडसम्मादि तीन योल नहीं पाये। पर्य यह यम, चीरन भीर आयतन भी समझना क्योंकि एक इच्यका प्रइत है इस विवे क्लडमा सम्मा ही हावे।

घणा परिमाद र संस्थान ये प्रद्नोतर में पहिले इनके दी भेड वताये हैं समुख्य सर्व। और अलग अलगः **समुख्य** अप्भीय परिमंदल भरवान कीसी समय कुदतुरमा है याण्य म्बात बार रगा है और असम असम की अपेक्षा में की भी 🕷 समय पूछो एक कलउग जुम्मा मिलेगा दोष ३ याल नहीं, पर्न षष्ट, त्रस, चौरस और आयतन भी समझ लेना।

हे भगवन्! एक परिमडल संस्थान के प्रदेश क्या कुढ जुम्मा है यावत् कलउगा है ? गौतम ! स्यात् कुडजुम्मा है यावत् स्यात् कलउगा जुम्मा है। घणा परिमंडल की पुच्छा समुचय की अपेक्षा स्यात् कुडजुम्मा है यावत् स्यात् कलयुग जुम्मा है और अलग अलग की अपेक्षा कुडजुम्मा भी घणा यावत् कलयुगा भी घणा एवं घट्ट, त्रस, चौरस और आयतन भी कहना।

हे भगवन्! क्षेत्रापेक्षा एक परिमंडल संस्थान क्या कुढ जुम्मा प्रदेश क्षेत्र अवगाद्य है यावत् कलयुग जुम्मा प्रदेश क्षेत्र अवगाद्य है? गोतम! कुडजुम्मा प्रदेश अवगाद्य है, शेष ३ योल नहीं एव एक वट्ट संस्थान स्यात् कुडजुम्मा, तेउगा और फलयुगा प्रदेश अवगाद्य हैं। दावर जुम्मा नहीं, और एक प्रस संस्थान स्यात् कुडजुम्मा तंउगा, और दावरजुम्मा प्रदेश अव-गाद्य है, शेष कलयुगा नहीं, और चौरस संस्थान स्यात् कुड-जुम्मा, तेउगा कलयुगा प्रदेश अवगाद्य हैं। दावर जुम्मा नहीं और आयतन संस्थान स्यात कुडजुम्मा, तेउगाः दावरजुम्मा अवगाद्य है, कलयुगा नहीं।

घणा परिमंडल सस्यानकीं पृच्छा—समुचय आश्रीय कुडजुम्मा प्रदेश अवगाद्य हैं पर्व शेष घणा चार संस्थानों की अपेक्षा भी कुडजुम्मा प्रदेश अवगाद्य हैं कारण पांचों मस्यान पूर्ण लोक ज्याम हैं सो लोक कुडजुम्मा प्रदेशों हैं और अलग व्याप परिमंडल संस्थानों की अपेक्षा घणा कुडजुम्मा, प्रदेश अवगाह्य हैं। घणा यह संस्थान अलग २ की अपेक्षा घणा कुडजुम्मा, घणा तडगा, घणा कलयुगा प्रदेश अवगाद्य हैं। घणा वस

संस्यान अलग २ की अपेक्षा घणा कुइजुम्मा, घणा तेउगा, घणा दावरजुम्मा प्रदेश अवगाम है। घणा चौरस संस्थान अलग २ की अपेक्षा (बटुवत्) घणा कुइजुम्मा, तेउगा, कलयुग प्रदेश भवगाहा है, और अलग २ घणा आयतन संस्थान घणा कुइ-सुम्मा प्रदेश यावत् घणा कलयुगा प्रदेश अवगाहा है।

हे भगवान्! एक परिमंडल संस्थान कालापेक्षा क्या कुडजुम्मा समयकी स्थितियाला है ? यावत् कलयुगा समयकी
स्थितियाला है. १ गौतम स्थात् कुडजुम्मा समयकी स्थितियाला
है पर्य यावत् स्थात् कलयुगा समयकी स्थितियाला है। इसी
तरह यह. यस, चौरस और आयतन संस्थान भी चारों बोलोंके
समयकी स्थितियाला कहना। घणा परिमंडल संस्थानकी प्रच्छा,
समुत्रय आश्रीय स्थात् कुडजुम्मा, प्यं यावत् स्थात् कलयुगा
समयकी स्थितिके कहने और अलग २ की अपेक्षा भी इसी तरह
बणा कुडजुम्मा यावत् घणा कलयुगा समयकी स्थितिका कहना।
ए दोष यह, यम, चौरम और आयतनकी भी व्याख्या परिमं

है भगवान एक परिमंद्रल संस्थान भाषाश्रीय काला गुणके पर्यवापेक्षा क्या कुद्धज्ञम्मा है? यायत् कलयुगा है? गीतम! स्यात् कुद्धज्ञम्मा वायत् कलयुगा है। एवं यायत् आयतन सम्यान भी समझना। पणा परिमंदल संस्थानकी पृष्टा, समु- ब्याश्रीय स्थान कुद्धजुम्मा यायत् स्थात् कलयुगा है, और अलग २ अपेक्षा घणा कुद्धजुम्मा है यायत् पणा कलयुगा है कहना। पर्य यायत् आयतन संस्थान भी कहना। यह एक काले वर्णकी अपेक्षा कहा है। इसी तरह ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, ८ स्पर्शकी पर्वा संस्थान कह देना॥ इति॥

॥ सेवं भेरे सेवं भेरे तसेव स्थम ॥

# थोकडा नं ० ८७

# [श्री भगवती सूत्र श० २५-उ० ३.]

आकाश प्रदेशकी पंक्तिको श्रेणी कहते हैं। गौतमस्वामी
भगवान्से प्रश्न करते हैं कि है भगवान्! समुख्य आकाश प्रदेशकी द्रव्यापेक्षा श्रेणी क्या सख्याती, असंख्याती, या अनन्ती
हैं! गौतम! संख्याती, असंख्याती नहीं किन्तु अनन्ती है।
इसी तरह पूर्वादि छे दिशीकी भी कह देना। पर्व समुख्यवत्
सलोकाकाशकी भी श्रेणी समझना (अनन्ती है)।

द्रव्यापेक्षा लोकाकाशके श्रेणीकी पृच्छा १ गौतम । संख्याती नहीं, अनन्ती नहीं किन्तु असंख्याती है। इसी तरह छे दिशी भी समग्रना।

प्रदेशापेक्षा समुखय आकाश प्रदेशके श्रेणीकी पृच्छा ! गौतम । मंख्याती असंख्याती नहीं किन्तु अनन्ती है पव पूर्वादि से दिशोकी भी कहना।

प्रदेशापेक्षा लोकाकाशके श्रेणीकी पृच्छा १ गौतम । स्यात् संख्याती, स्यात् असंख्याती है परंतु अनन्ती नहीं, पवं पूर्वादि चार दिशी कहना, परतु उंची नीची केषल असंख्याती हैं।

प्रदेशापेक्षा आलोकाकाशके श्रेणीकी पृच्छा ! गौतम. न्यात् संख्याती, असंख्याती अनन्ती हैं। परंतु पूर्वादि चार दिशोमें नियमा अनन्ती हैं, उची नीचीमें तीनों बोल पावे।

लोकालोकमें स्यात् सल्याती श्रेणी वहनेका वारण यह है कि लोकेंक मन्तमें लोक भीर भलोकका लूणा है वहापर सल्याता आकाश प्रदश लोकालोककी अपेक्षामें है इसी वास्ते सल्याती श्रेणी कही। मंस्यान अलग २ की अपेक्षा घणा कुड जुम्मा, घणा तेउगा, घणा दावर जुम्मा प्रदेश अवगाम है। घणा चौरस संस्थान अलग २ की अपेक्षा । यह बत्) घणा कुड जुम्मा, तेउगा, कलयुग प्रदेश भवगाहा है, और अलग २ घणा आयतन मंस्थान घणा कुड-सुम्मा प्रदेश यावत् घणा कलयुगा प्रदेश अवगाहा है।

हे भगवान्! एक परिमंडल संस्थान कालापेक्षा क्या कुडजुम्मा समयकी स्थितिवाला है ? यावत् कलयुगा समयकी
स्थितिवाला है. १ गौतम स्थात् कुडजुम्मा समयकी स्थितिवाला
है पर्व यावत् स्थात् कलयुगा समयकी स्थितिवाला है। इसी
तग्ह यह अस, चौरस और आयतन संस्थान भी चारों बोलोंके
समयकी स्थितिवाला कहना। घणा परिमंडल संस्थानकी पृष्ठा,
समुचय आश्रीय स्थात् कुडजुम्मा, पर्व यावत् स्थात् कलयुगा
समयकी स्थितिके कहने और अलग र की अपेक्षा भी इसी तग्ह
चणा कुडजुम्मा यावत् घणा कलयुगा समयकी स्थितिका कहना।
पन दोष यह, अस, चौरस और आयतनकी भी व्याख्या परिमं

हे भगवान एक परिमंद्रल सस्यान भाषाश्रीय काला गुणके पर्यवापेक्षा क्या कुद्रज्ञम्मा है? याचत् कलयुगा है? गीतम । क्यात् कुद्रज्ञम्मा यायत् कलयुगा है। एवं याचत् आयतन सम्यान भी समझना। घणा परिमंद्रल संस्थानकी पुष्ट्या, समु- ब्याश्रीय स्थान कुद्रज्ञम्मा यावत स्थात कलयुगा है, और अलग २ अपेक्षा घणा कुद्रज्ञम्मा है यावत् घणा कलयुगा है कहना। पर्य यावत् आयतन संस्थान भी कहना। यह एक काले वर्णकी अपेक्षा कहा है। इसी तरह ५ वर्ण, २ गध्, ५ इस, ८ स्पर्शकी पार्यों संस्थानी कह देना॥ इति॥

॥ सेवं वंते सेवं वंते तमेव मधम्॥

### थोकडा नं० ८७

# [श्री भगवती सूत्र श० २५-उ० ३.] ( श्रेणी )

आकाश प्रदेशकी पंक्तिको श्रेणी कहते हैं। गौतमस्वामी भगवान्से प्रश्न करते हैं कि है भगवान्! समुख्य आकाश प्रदेशको द्रव्यापेक्षा श्रेणी क्या सख्याती, असंख्याती, या अनन्ती हैं। गौतम! संख्याती, असंख्याती नहीं किन्तु अनन्ती हैं। इसी तरह पूर्वादि छे दिशीकी भी कह देना। एवं समुख्यवत् अलोकाकाशकी भी श्रेणी समझना (अनन्ती हैं)।

द्रव्यापेक्षा लोकाकाशके श्रेणीकी पृच्छा ? गौतम ! संख्याती नहीं, अनन्ती नहीं किन्तु असंख्याती है। इसी तरह छे दिशी भी समझना।

प्रदेशापेक्षा समुख्य आकाश प्रदेशके श्रेणीकी पृच्छा ! गौतम ! संख्याती असख्याती नहीं किन्तु अनन्ती है पवं पूर्वादि छे दिशीकी भी कहना।

प्रदेशापेक्षा लोकाकाशके श्रेणीकी पृच्छा ? गौतम ! स्यात् संख्याती, स्यात् असंख्याती हैं परंतु अनन्ती नहीं, पर्व पूर्वादि चार दिशी कहना, परतु उंची नीची केषल असंख्याती हैं।

प्रदेशापेक्षा आलोकाकाशके श्रेणीकी पृच्छा ! गौतम. न्यात् संख्याती, असंख्याती अनन्ती हैं । परंतु पूर्वादि चार दिशीमें नियमा अनन्ती हैं उंची नीचीमें तीनों बोल पावे । क

<sup>्</sup> लोकालोवमें स्यात संख्याती श्रेणी वटनेका कारण यह है कि टोकवे मन्तमें लोक भीर भटोकका खणा है बहापर संख्याता आवाश प्रदेश लोकालोककी अपेक्षामें है इसी वास्ते मंज्याती श्रेणी वहीं।

समुजय श्रेणी क्या मादि सान्त है (१) मादि अनन्त है, (२) अनादि मान्त है, (३) या अनादि अनन्त है? (४) गीतम ! अनादि अनन्त है दोप तीन भांगा नहीं, इसी तरह पूर्यादि है दिशी भी समझ लेना।

लोकाकाराके श्रेणीकी पृच्छा ? गौतम ! मादि सानत है. होप नीन भांगा नहीं प्यं छे दिशी भी समझ लेना।

अलोकाकाराके श्रेणीकी पृच्छा, गीतम! स्यात् सादि मारत यावत् अनादि अनन्त चारी भांगा पावे यथा—

- (१) सादि सान्त-लोकको व्याघातमे।
- (२) मादि अनग्त-लोकके अन्तर्मे अलोककी आदि है परंतृ किर अन्त नहीं।
- अनादि मान्त-अलाक अनादि है परंतु लोकके पासमें अन्त है।
- (४) अनादि अनस्त-जहां लाकका व्याघात न पढे यहां।

पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण दिशी सादी सास्त यजं देना तथा उंची नोची दिशी पूर्वयत् चारी भांगा पाये।

ने भगवान । त्रव्यापेक्षा श्रेणी क्या कुड तुम्मा है । यावत कल्युगा है । गीतम । कुड तुम्मा है. शेष तीन भांगा नहीं, पर्य यायत हे दिशीमें कहना, इसी तरह व्यापेक्षा लोकाकाशकी श्रेणी भी समझ लेना, यायत हे दिशीकी व्याख्या कर देना पर्य अलोकाशाश्री भी व्याख्या करना।

प्रदेशांपेक्षा आकाश श्रेणीकी पृत्रहा, गीतम ! कुडतुम्मा दै शेप तीन भांगा नहीं एवं हे दिशी।

प्रदेशांपेक्षा क्षेत्राकाशक श्रेणीकी पृष्छा, गौतम रे स्पात कुढानुस्मा है स्पात दायरजुस्मा है दोव दो सांगा नहीं, पर्व पृषंदि चार दिशी, और उर्ध्व अधो दिशी अपेक्षा फुडजुम्मा है

प्रदेशापेक्षा अलोकाकाशके श्रेणीकी पृच्छा, गौतम! स्यात् कुढजुम्मा यावत् स्यात् कलयुगा है, एवं छे दिशी परन्तु उंची भीची दिशीमें कलयुगा वर्जके शेष ३ भांगा कहना।

श्रेणी सात प्रकारकी हैं (१) ऋजु (सीघी), (२) एक संका, (३) दो वंका, (४) एक खूणावाली, (५) दो खूणावाली, (६) चक्रवाल, (७) अर्घ चक्रवाल (स्थापना)।

# - 1 M L L7 - 0

हे भगवान ! जीव अनुश्रेणी (सम) गति करे या विश्रेणी (विषम) ! गौतम ! अनुश्रेणी गती करे परंतु विश्रेणी गति नहीं करे इसी तरह नारकादि २४ दंडकोंके जीव समझ लेना, परं परमाणु पुद्गल भी अनुश्रेणी करे, विश्रेणी नहीं करे, विप्रदे- शी यावत् अनन्त प्रदेशी भी अनुश्रेणी करे विश्रेणी न करे। इति ।

॥ सेवं भंते सेवं भंते तमेव मचम् ॥

**一米(@)米-**

## थोकडा नं० ८८

[श्री भगवती सूत्र श॰ २५-उ० ४] (द्रव्य)

द्रव्य छे प्रकारके रै—धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आका-शास्तिकाय, जीवास्तिकाय, पुद्गलास्तिकाय और काल। हे भगवान् । धर्मान्तिकाय द्रव्यापेक्षा क्या कुड्य कलयुगा है ! गीतम ! कलयुगा है दोप तीन बीत क्योंकि धर्मास्तिकाय द्रव्यापेक्षा एक ही है एवं अधर्माति और आकाद्यास्तिकाय भी समझ लेना ।

प्रव्यापेक्षा जीवकी पृच्छा. गीतम । कुर जुम्मा है ही बोल नहीं पर्व काल भी।

द्रव्यापेक्षा पुर्गलास्तिकायकी पृष्छा. गीतम ! क्रस्तुम्मा यावत् स्यात् कलयुगा चारी बोल पावे।

हे भगवान्! प्रदेशापेक्षा धर्मान्तिकाय क्या कुड मु पावत् कलयुगा है ? गीतम । कुड जुम्मा है शेष तीन बोल पर्व अक्रमीन्तिकायादि होओं प्रव्य प्रदेशापेक्षा कुड जुम्मा

गद्र द्रव्यंकी द्रव्यापेश्वा अल्पागहुत्य-

(१) धर्मानिवकाय, अधर्मान्तिकाय और आकाशास्तिकार व्यापेका परम्पर तुल्य और सबसे स्वीक है।

(२) तीय द्रवय अनन्त गुणा (३) पुद्गळ प्रव्य अनन्त गुण

(४) काल क्रव्य अनस्त गुणा।

पद इव्यंकि। प्रदेशापेक्षा अल्पाबहुत्य--

- (१) धर्माधर्मास्तिकायक प्रदेश परस्पर नुल्य और स्ताक है।
- तीवंकि प्रतेष्ठा अनस्त गुरु। (३) पुत्रस्य प्रदेश
   गुणा। ४) काळ प्र० अनस्त गुरु।
  - आकारकि प्रदेश अनस्त गुणे।
     प्रकेक द्रश्यकी द्रव्य और प्रदेशापेक्षा अन्यायहृत्य-
  - धर्मास्तिकाय इट्य अपेक्षा स्तोक है धर्मास्तिकाय असल्यात गुणा।

- (२) अधर्मास्ति॰ द्रव्य अपेक्षा स्तोक, तस्य प्रदेश असंख्यात गुण पर्व नीय और पुद्गल की। अल्पा॰ समझना.
- (३) आकाशास्ति॰ द्रव्य अपेक्षा स्तोक, तस्य प्रदेश अनन्त गुणा और काल की अल्पाबहुत्व नहीं। पद्र द्रव्य के द्रव्य और प्रदेशों की अल्पा॰—
- (१) धर्मास्ति॰ अधर्मास्ति॰ और आकाशास्तिकाय के द्रव्य परस्पर तुल्य और सब से स्तोक ।
- (२) धर्माधर्मास्तिकाय के प्रदेश परस्पर तुल्य असंख्यात गुणा।
- (३) शीष द्रव्य अनन्त गुणा। (४) तस्य प्रदेश असंख्यात गुणा।
- (५) पुद्गल द्रव्य अनंत गुणा। ६) तस्य प्रदेश असंख्यात गुणा।
- (७) काल द्रव्य अनन्त गुणा। (९) आकाश प्रदेश अनन्त गुणा।

दे भगषान्! धर्मास्तिकाय अषगाद्दी हुई है ? (गौतम) द्दां अषगाद्दी है, तो क्या संख्याता, असंख्याता या अनन्ता प्रदेश अषगाद्दा है ? संख्याता और अनन्ता नद्दी किन्तु असख्याता प्रदेश अवगाद्दा है, यद्दिष असख्याता प्रदेश अवगाद्दा है तो बद्द इन्द्रामम है, या यावत् कलयुगा है ? (गौतम कुडजुम्मा है शेष तीन वोल नहीं एवं अधर्मास्ति० आकाशास्ति० जीवास्ति० पुर्गलास्ति० और काल की भी व्याख्या करनी के केवल कुढ-जुम्मा प्रदेश अवगाद्दा है, शेष तीन बोल नहीं।

रत्नप्रभा नारकीकी पृष्छा ? गौतम ) कुड जुम्मा प्रदेश अष-गाद्ध है, शेष ३ बील नहीं. इसी तरह ७ नारकी. १२ देवलोक, ९ प्रैवेक, ५ अनुत्तर बमान १ सिद्ध शिला और लोक ये ३५ बीलों को न्याख्या करनी के एक कुड जुम्मा प्रदेश अवगाद्ध है शेष नहीं।

सेवंभंते सेवंभते तमेव सचम्।

# थोकड़ा नं० ८६

# श्री भगवती सूत्र श० २५-उ० थ.

( जीवों का प्रमाग्र. )

इस योकडे में सब जीयां को जुम्मा रासी कर के प्रव्य, क्षेत्र, काल, और भाषाश्रीय बतायेंगे।

### (१) ती प प्रज्य प्रमाण।

हे भगपान ! एक जीन प्रव्यापेक्षा क्या कुडजुम्मा या फल-गुगा है ? ( गीतम ) कलयुगा है, क्योंकि एक जावाश्रीय मन्न है इस लिए एनं २४ बंडक और सिक्त के भी एक जीवाश्रीय कल-गुगा ही कहना ।

घणा जीवों की अपेक्षा क्या कुड जुम्मा है ? यावत कलयुगा है ? 'गौतम ) घणा जीवों की गणती का दो भेद हैं एक समुचय दूसरा अठग २ जिल में समुचय की अपेक्षा तो कुड जुम्मा है, देंच 3 मांगा नहीं और अलग २ की अपेक्षा कलयुगा है देंप 3 मांगा नहीं।

घणा नारकी की पृच्छा? (गीतम) समुचयापेक्षा स्यात नृद्धतुम्मा यायत स्यात कलयुगा है, और अलग रकी अपेक्षा कलयुगा है डोप ३ गोल नहीं, एवं २४ ददक और सिंद बी समजदेना।

(२) जीव यदेश यमाण.

हे भगवान ! बदेदापिक्षा एक जीव क्या कुडजुम्मा है यावन कल्प्युमा है ! / गीतम ) बदेदा हो प्रकार के हैं, एक जोव मदेदा और दूसरा शरीर प्रदेश, जिसमें जीव प्रदेश तो कुडजुम्मा है शेष ३ भांगा नहीं, और शरीर प्रदेश स्थात कुडजुम्मा है यावत् कल्युगा है एवं २४ दंडक भी समजना। एक सिद्ध के प्रदेश की पृच्छा ? (गौतम) शरीर प्रदेश नहीं है. और जीव प्रदेश अपेक्षा कुडजुम्मा है, शेष नहीं.

घणा जीवों के प्रदेशाश्रीय पृच्छा ? (गौतम) जीवों अपेक्षा समुचय कहो या अलग २ कहो कुडजुम्मा प्रदेश हैं, शेप ३ भांग नहीं और शरीरापेक्षा समु॰ स्यात् कुडजुम्मा यावत् कलयुगा । और अलग २ अपेक्षा कुडजुम्मा भी यावत् कलयुगा भी घणा। पर्व नरकादि २४ दंडकों में भी समज्ञलेना।

घणा सिद्धों की पृच्छा ? (गौतम) शरीर प्रदेश नहीं हैं, और जीवोंके प्रदेशापेक्षा समुचय और अलग २ में सब टिकाणे कुडजुम्मा प्रदेश कहना शेप ३ भांगा नहीं।

३) क्षेत्रापेक्षा प्रमाण.

हे भगवान्! समुचय एक जीव क्या कुडजुम्मा प्रदेश अव-गात है यादत् कलयुग प्रदेश अवगात है ? (गोतम) स्यात् कुडजुम्मा प्रदेश अवगात है यावत स्यात कलयुगा प्रदेश अव-गात है, एव २४ दंडकों और सिद्ध की भी व्याख्या करनी।

घणा जीव वी पृच्छा ? (गौतम) समुचय तो छडजुम्मा प्रदेश अवगाय है. क्योंकि जीव सर्व लोक में हैं और लोका-काश कुडजुम्मा प्रदेशी हैं. असग २ की अपेक्षा घणा कुडजुम्मा प्रदेश अवगाय हैं. यावत घणा कलयुगा प्रदेश अवगाहा हैं।

घणा नारकी की पृच्छा ? (गौतम) समुचय स्यात् कुट-जुम्मा यावत् स्यात् कलयुगा प्रदेश अवगादा दें और अलग २ की अपेक्षा घणा कुडजुम्मा यावत् घणा कलयुगा प्रदेश अवगाद्य है एवं एकेन्द्री वर्ज के यावत् वैमानिक और सिद्धोंकी व्याल्या करनी और एकेन्द्रीय समुचय जीववत् कहना। (४) कालापेक्षा प्रमाण.

हे भगवान् । समुचय एक जीय क्या कुडजुम्मा समय म्यिति वाला है यायत् कलयुगा समय की म्यिति वाला है ? (गीतम) कुडजुम्मा स्थितीयाला है, क्योंकि काल का समय कुडजुम्मा है और जीय सब काल में शाश्यता है।

पक नारकी के नेरिये की पृच्छा ! (गौतम ) स्यात् कुड जुम्मा याचन कलयुगा समय की स्थिति का है एवं २४ दंडक भीर सिद्ध समुचय जीव की माफिक समझना।

घणा जीप की पुन्छा! (गीतम) समुचय और अलग ? यह उम्मा समय की स्थिति याले हैं शेष योल नहीं।

घणा नारकी की प्रच्छा! (गीतम) समुचय स्यात् कुछ उस्मा यापत कलयुगा समय की स्थिति बाले है और अलग र अपेक्षा गृडजुस्मा घणा यायत घणा कलयुगा समय की स्थिति बाले है पर्व २४ वडकों और सिक्ष समुचयवत।

#### 😘 🕠 नायापेशायमाण

हे भगवात ! समुचय पक्ष जीय काला गुण पर्यायापेक्षा स्या प्रदक्तमा यावत कल्युगा है ? ( गीतम । जीय, प्रदेशाशीय यणंदि नहीं है, और द्वारीय प्रदेशापेक्षा स्यात पुडल्मा यावत स्याप कर्युगा पर्याय याला है, एयं २४ दहकी और सिहाँ के दारीर नहीं।

सम्बय घणा नीय थी। पुण्डा । (गीतमः) नीयी के प्रदेश केपिका यणीटि नहीं है और टारीगपेक्षा स्यात गुडनुम्मा यावत साठयुगा पर्याय याळे डि. एय २४ दंडको भागमण लेना और काले वर्ण की ज्याख्या के माफिक दोष वर्ण ५ गंध, २ रसः ५ रुपर्श आठ पवं २० बोलों की ज्याख्या समग्र लेना।

(६) ज्ञानपर्यं वापेक्षा प्रमाण.

दे भगवान्! समुचय एक जीव मितज्ञान की पर्यागिक्षा प्या कुढ जुम्मा है, यावत् कलयुग। हैं ! (गौतम ) स्यात् कुढ जुम्मा यावत् स्यात् कलयुगा हैं, पव एकेन्द्रीय वर्ज के द्रोप १९ दंडकों समझ लेना। एकेन्द्रीय में मितज्ञान नहीं हैं ओर इसी सरह घणा जीवेंपिक्षा समुचय और अलग २ की न्याच्या भी करदेनी, एवं श्रुतज्ञान भी समझना और अवधीज्ञान की न्याच्या भी इसी तरह करदेना परन्तु १९ दंडक की जगह १६ दडक कहना क्योंकि पांच स्थावर के सिवाय तीन विकलेन्द्री में भी अयधीज्ञान नहीं होता है और मनः पर्यव ज्ञान की भी न्याच्या मितज्ञानवत् करनी परन्तु मनुष्य दंडक सिवाय अन्य दंडक में मन पर्यय ज्ञान नहीं है इस लिये एक ही दडक कहना। स्थल ज्ञान की पृच्छा १ गौतम ) कुड जुम्मा पर्याय है दोष तीन घोल नहीं पवं घणा जीव समुचय और अलग २ की भी स्याच्या करदेनी।

मित अज्ञान ध्रुत अज्ञान में २४ दंडक और विभग ज्ञान में १६ दंडक चश्चद्वर्शन में १७ दंडक, अचश्चद्वर्शन में २४ दंडक और अवध्य दर्शन में १६ दंडक इन सबकी ज्याख्या मितिज्ञानवत् समझनी, और केवल दर्शन केवलज्ञानकी माफिक यह याकडा खूब दीर्घद्रष्टि से विचारने लायक है. धर्म ध्यान इसी को कहते हैं, प्रज्यानुयोग में उपयोग की तिव्रता होने से कमों की वडी भारी निर्जरा होती हैं, इस लिये मोक्षाभिलावियों को दंमेशा इस यात की गयेपणा करनी चाहिये। इति।

सेवंभंते सेवंभंते तमेव सचम्।

है एव एकेन्द्री वर्ज के यावत् वैमानिक और मिद्धोंकी व्याह्या करनी और एकेन्द्रीय समुचय जीवयत् कहना।

हे भगवान् ' समुचय एक जीय क्या कुडजुम्मा समय मियति वाला है यायन् कलयुगा समय की मियति याला है ! (गीतम १ हुडजुम्मा मियतीयाला है, क्योंकि काल का समय कडजुम्मा है और जीय सब काल में शास्त्रता है।

पक्त नारकी के नेरिये की पृच्छा ! (गौतम । स्यात् कुड रूम्मा यापन कलयुगा समय की स्थिति का है एवं २४ दंडक भौग सिद्य समुचय जीन की माफिक समझना ।

पणा जीय की पृष्छा ' मौतम ) समुचय और अलग र परणम्मा समय की स्थिति चाले हैं दोप घोल नहीं।

पणः नारकी की प्रच्छा ! (गीतमः ममुख्य स्यात कुड उन्मः यापत कठ्युगा ममय की स्थिति बाले हैं और अलग ? पपका कट्युम्मा पणा यायत घणा कल्युगा समय की स्थिति वर्ष के प्रकट कड्कों और सिद्ध समुख्ययत ।

#### • वाचापक्षाप्रमाण

ह भगवान ' समृत्य पक्ष जीय काला गुण पर्यायापेक्षा प्या हट्डाम्मा यावन क्लयुगा है ? ( गीनम ) जीयः प्रदेशाशीय प्रा'ट नहीं है और श्रीर प्रदेशापेक्षा स्थान एडडाम्मा यावन रान्त ट्युगा प्याय बाला है प्यार दहकी और सिहाँ के शर्म हर्ष।

समृत्य बणा जीव की पृत्छा । (गौतम ) जीवी के प्रदेश द्वारिका वणादि नहीं है और टारीसंपेक्षा स्थान गृह जुम्मा यापन करवृत्र पर्याय वाले हैं, एवं २५ दंहकों से समझ लेना और काले वर्णकी व्याख्या के माफिक दोष वर्ण ५ गंध, २ रसः ५ रुपर्दा आठ पर्व २० बोर्लो की व्याख्या समझ लेना।

(६) ज्ञानपर्य. वापेक्षा प्रमाण.

दे भगवान! समुचय पक जीव मितज्ञान की पर्यायापेक्षा प्या कुडजुम्मा है. यावत कलयुग। हैं ? (गौतम) स्यात् कुड जुम्मा यावत् स्यात् कलयुगा है, पव पकेन्द्रीय वर्ज के दोष १९ दंडकों समझ लेना। पकेन्द्रीय में मितज्ञान नहीं हैं ओर इसी तरह घणा जीवोंपेक्षा समुचय और अलग २ की व्याख्या भी करदेनी, पवं श्लेंतज्ञान भी समझना और अवधीज्ञान की व्याख्या भी इसी तरह करदेना परन्तु १९ दंडक की जगह १६ दडक कहना क्योंकि पांच स्थावर के सिवाय तीन विकलेन्द्री में भी अवधीज्ञान नहीं होता है और मनः पर्यव ज्ञान की भी व्याख्या मितज्ञानवत् करनी परन्तु मनुष्य दंडक सिवाय अन्य दंडक में मन पर्यव ज्ञान नहीं हैं इस लिये पक ही टडक कहना। केवल ज्ञान की पृच्छा । गौतम) कुड जुम्मा पर्याय है दोष तीन घोल नहीं पवं घणा जीव समुचय और अलग २ की भी ध्याख्या करदेनी।

मित अज्ञान धृत अज्ञान में २४ दंडक और विभग ज्ञान में १६ दंडक चश्चद्दर्शन में १७ दंडक, अचश्चद्दर्शन में २४ दंडक और अवध्य द्दर्शन में १६ दंडक इन सबकी ज्याख्या मितिज्ञानवत् समझनी, और केवल दर्शन केवलज्ञानकी माफिक यह थाकडा खूब दीर्घद्रष्टि से विचारने लायक हैं. धर्म ध्यान इसी को कहते हैं, इन्यानुयोग में उपयोग की तिज्ञता होने से कमों की वड़ी भारी निर्जरा होती हैं, इस लिये मोक्षाभिलाषियों को हंमेशा इस बात की गयेपणा करनी चाहिये। इति।

सेवभंते सेवंभंते तमेव सचम्।



# थोकड़ा नं० ६०.

# श्री भगवती सूत्र श० २५-उ० थ.

( जीव कंपाकंप. )

हे भगवान्! समुचय जीव क्या कपायमान है या अकप है ' गौतम ) जीव दो प्रकार के हैं । एक सिद्धों के और दूसरे संशारी जिसमें सिद्धों के जीव दो प्रकार के हैं, एक अणंतर (जो एक समय का । सिद्धा और दूसरा परपर (यहुत समय का ) सिद्धा-सो परम्पर सिद्ध है वे अकंप है और अणंतर सिद्ध है ये कपायमान है अगर कपायमान है तो क्या देदा (एक हिस्सा) कंपायभान है या सर्व कंपायमान है ? वेदा कपायमान नहीं है किस्त्र सर्व कपायमान है क्योंकि मोक्ष जाता हुआ जीव रस्ते में सर्व प्रदेशों से चलता है।

मनामः तीय दो प्रकार के है एक अलेन प्रतिपन्न (चीद्र्यें मुणस्यानवर्ती) और दूसमा अञ्जेलेन प्रतिले से तेर्ये मुणस्यानवर्ती) और दूसमा अञ्जेलेन प्रतिले से तेर्ये मुणस्यान तक के ) जिस में अलेन प्रतिपन्न है यह कारप है, और अञ्चेल है यह कारप है, और अञ्चेल है यह कारपमान है ? अगा क्षायमान है तो क्या देश क्षायमान है या सर्व क्षायमान है, देश क्षायमान भी है अग कारपमान भी है। जिसे हाय हिलाना यह देश क्षायमान भी है। जिसे हाय हिलाना यह देश क्षायमान मार्च है।

नारका व नेरीयो की पुल्छा?। गीतमः। देशकम्प भी है और सर्व कर्मा भी है कारण नारकी दो प्रकार के है, एक प्रभव एयन गर्नायाले, और दूसरे यर्नमान संपन्थित देशकप है, इसी माजिक भ्यापित १० स्वायक, १ विकलेखी। तीन १ मनुष्यः १ स्वायक के जीतियी और वैमानिक भी समझ लेना। इति।

मेवंबने मेवंबन नमेत्र मनम्।

# थोकडा नं० ६१.

### श्री भगवती सूत्र श० २५-उ० ४.

( पुद्गलों की अल्पावहुत्व. )

पुद्गल-परमाणु संख्यातप्रदेशी, असंख्यातप्रदेशी और अन-न्तप्रदेशी स्कध इनकी द्रव्य, प्रदेश और द्रव्यप्रदेश की अल्पा बहुस्य कहते हैं—

- (१) सबसे स्तोक अनन्त प्रदेशी स्कथ के द्रव्य है।
- (२) परमाणु पुद्गल के द्रव्य अनन्त गुणे।
- (३) सख्यातप्रदेशी के द्रव्य संख्यात गुणे।
- ( ४ ) असल्यातप्रदेशी के द्रव्य असंख्यात गुणे ।

प्रदेशापेक्षा भी अल्पाबहुत्व इसी माफिक (द्रव्यवत् ) नमश्रहेना।

( इन्य श्रोर प्रदेश की श्रन्पावहुत्व. )

- (१) सब से स्तोक अनन्तप्रदेशी स्कध के द्रव्य।
- (२) तस्य प्रदेश अनंत गुणे।
- (३) परमाणु पुद्गल के द्रव्य प्रदेश अनंत गुणे।
- ( ४ ) संख्यात प्रदेशी स्कंध के द्रव्य संख्यात गुणे।
- (५) तस्य प्रदेश संख्यात गुणे।
- (६) असख्यात प्रदेश स्कंध के द्रव्य असंख्यात गुणे!
- (७) तस्य प्रदेश असंख्यात गुणे।

चेत्रापेत्ता श्रल्पावहुत्त.

(१) सब से स्तोक एक आकाश प्रदेश अवगारा द्रव्य।

- (२) मंख्यात प्रदेश अवगाह द्रव्य संखात गुणे।
- (३) असंख्यात प्रदेश अवगाह व्रव्य असंख्यात गुणे।
   इसी माफिक प्रदेश की भी अल्पायहुत्य समझ लेता।
- (१) सब से स्तोक एक मदेश अवगाह प्रव्य और प्रदेश।
- (२) संख्यात प्रदेश अधगाह द्रव्य संख्यात गुणे।
- (३) तस्य प्रदेश संख्यात गुणे।
- (४) असंख्यात प्रदेश अवगाह प्रव्य अमरुयात गुणे।
- · ६ ) नम्य प्रदेश अमंख्यात गुणे।

### कालापेक्षः अल्पायहत्वः

- १ । मय से स्तोफ एक ममय की स्थिति के प्रव्य ।
- (२) संख्यात समय स्थिति के द्रव्य संख्यात गुणे।
- (३) अगंग्यात समय स्थिति के द्रव्य असंख्यात गुणे ।
   इसी माफिक प्रवेशों की भी अल्पायहृत्य समझ छेना ।
- ा सब से स्तोक पक्ष समय की स्थित के द्रव्य और प्रदेश।
- । र । सम्यात समय की स्थिति के क्रय संख्यात गुणे।
  - 🤰 : तस्य प्रदेश संस्यात गुणे।
- · ४ : असम्यात समय की स्थिति के द्रत्य असंख्यात गुजे।
- । ५ । तस्य प्रदेश असँख्यात गुणे।

### मारापेला गमाग कि जल्यावहरनः

- इस्त में स्ताक अनस्त गुण काळे पुत्रली के द्रव्य।
- एक गुण काठा पुद्रगळ इटम अनस्त गुणे।
- ३ , संस्पात गुण काला पुत्राल द्रव्य संख्यात गुणे।
- ४ । असंग्यात गुण काला पृद्गल हत्य असंग्यात गुणे।
- इमी माफीक प्रदेशी की भी अल्पायहुत्य समझ लेती।
- 🐧 जन्म में स्तीक अन्त गुण काले के इट्य ।

- (२) तस्य प्रदेश अनन्त गुणे।
- (३) पक गुण काला द्रन्य और प्रदेश अनन्त गुणे।
- (४) संख्यात प्रदेश काले॰ पु॰ द्रव्य सं॰ गुणे।
- (५) तस्य प्रदेश संख्यात गुणे।
- (६) असं॰ प्रदेश काले॰ पु॰ द्रव्य असंख्यात गुणे।
- (७) तस्य प्रदेश अस॰ गुणे।

र्सी माफिक ५ वर्ण, २ गंध, ५ रस, ४ स्पर्श (शीत, उच्ण, स्निग्ध, भूक्ष, ) पर्व १६ वोली की ज्याख्या काले वर्णवत् तीन तीन अरुपोबरून्य करनी।

वर्कश स्पर्श की अल्पावहुत्व.

- (१) सब से स्तांक एक गुण कर्कश का क्रव्य।
- (२) सं॰ गु॰ कर्फश द्रव्य सं॰ गु॰
- (३) अम गु॰ कर्कश द्रव्य असं गु।
- ( ४ ) अनंत गुणा कर्कश द्रव्य अनंत गुणे।

### कर्कश रप्श प्रदेशापेक्षा अल्पा०

- (१) सव से स्तोक एक गुण कर्कश के प्रदेश।
- (२) सं गुणा कर्कश के प्रदेश अस॰ गुणे।
- (३) असः गुणा कर्कश के प्रदेश असं॰ गुणे।
- (४) अनंत गुणा कर्षश के प्रदेश अनंत गुणे।

### क्रकीश० द्रव्य प्रदेशाणेक्ता अल्पा०।

- (१) सब से स्तीक एक गुण कर्वदा के इब्य प्रदेश।
- (२) सं युणा कर्कश पुद्रल द्रव्य स युणे।
- (३) तस्य प्रदेश असं॰ गुणे।
- (४) असं॰ गुणा कर्षत्रा पुद्रल द्रव्य अस॰ गुणे।
- (५) तस्य प्रदेश असं । गुणे।

(६) सनंत गुणा कर्केश पुद्रल द्रव्य अनंत गुणे। (७) तस्य प्रदेश अनंत गुणे।

इसी माफिक मृदुल, गुरु, लघु भी समझ लेगा। कुत ६ सल्पाबहुत्व हुई। ३ प्रच्य की, ३ क्षेत्र की, ३ काल की, और ६ माव की।

सेवभंते सेवंभने तमेव सचम्।

-+4100134-

# थोकडा नं० ६२.

## श्री भगवनी सृत्र ग० २५-उ० थ.

🐧 🕫 🗷 प्रदेशापेक्षा पुच्छा ।

हे भगवान ' एक परमाणु पृद्रल इन्यापेक्षा क्या कुडानुस्मा है यावन करुपुगा है ? गीतम ! कल्युगा है । होप तीन भांगा नहीं एवं यावन अनन प्रदेशी स्कन्ध इन्यापेक्षा फर्युगा है ।

यणा परमाणु पृष्ठल की ब्रव्यापेक्षा पृत्त्वा ? गीनम ! समुत्र यापेशा स्थात कृड गुम्मा स्थात नार्ग भागा पाये, अलग २ की अपेक्षा केयर कृष्युगा दोष ३ भागा नहीं पय यायत अनेत ब्रदेटी स्वत्थ भी समझना।

गक परमाणु पुत्र व प्रतिशापिता पुन्हा! गोतम कलपुना है रोप भीगा नहीं, पक दोपतेशी म्हेंघको पुन्ता गीतम दावर कम्मा है पक तीन प्रतेशी स्वयं तेउना है, पक चार प्रदेशी स्वयं प्रत्नम्मा है, एक पांच प्रदेशी स्वयं करपुना है, एक के प्रदेशी स्वयं करपर तुम्मा है, एक मान प्रदेशी महत्व नेउना है, पक अन्द्र प्रदेशी स्वयं नुकल्मा है, नय प्रदेशी म्बंध करपुना है, दश प्रदेशी स्कध दावरज्ञम्मा है। शेष तीन भांगा नहीं, एक संख्यात प्रदेशी स्कंध स्यात् कुडज्ञम्मा यावत् कलयुगा एवं यावत् एक अनन्त प्रदेशी स्कंध में भी चारों भांगा समझ लेना।

घणा परमाणु पुद्गल की पुच्छा ! (गौतम) समुचयापेक्षा स्यात् कुडजुम्मा यावत् कलयुगा है, और अलग २ अपेक्षा कल-युगा है. शेष तीन भागा नहीं।

घणा दो प्रदेशी स्कध की पृच्छा १ गौनम! समुचयापेक्षा स्यात कुडजुम्मा तथा स्यात दावरजुम्मा है शेष दो भांगा नहीं और अलग २ की अपेक्षा दावरजुम्मा है, शेष तीन भांगा नहीं, घणा तीने प्रदेनी स्वध समुचयापेक्ष स्यात कुडजुम्मादि चारों भांगा पावे और अलग २ की अपेक्षा तेउगा है, घणा चार प्रदेशी स्कध समुचयापेक्षा कुडजुम्मा है, और अलग २ की अवेक्षा भी कुडजुम्मा है, शेष ३ मांगा नहीं, घणा पांच प्रदेशी स्कध और घणा नौ प्रदेशी स्कंध की व्याख्या परमाणु पुद्गलवत्, घणा छ प्रदेशी और घणा दश प्रदेशी को व्याख्या वो प्रदेशीवत् घणा सात प्रदेशी की व्याख्या तीन प्रदेशीवत् और घणा आठ प्रदेशी की व्याख्या चार प्रदेशीवत् कह देना।

घणा मरूयात प्रदेशी स्कंध की पृष्छा १ गीतभ ! समुचया पेक्षा स्यात् चारों भांगा पावे । और अलग २ की अपेक्षा भी चारों भांगा पावे ! कुडजुम्मा भी घणा यावत् कलयुगा भी घणा पर्वे असम्यात् प्रदेशी और अनत प्रदेशी भी समझ लेना।

#### (२ । क्षेत्रापेक्षा पृच्छा

हे भगवान् । एक परमाणु पुद्गल क्या कुडजुम्मा यावत् कलयुगा प्रदेश अवगाद्य है ? कलयुगा प्रदेश अवगाद्या है शेष ३ भागा नहीं।

पक दो प्रदेशी स्कथ की पृत्छा ? गौतम । स्यात दावर

जुम्मा न्यात् कलयुगा प्रदेश अवगाता है शेष दो भांगा नहीं।
पक तानीप्रदेशी स्कंध न्यात् नेउगा दावरजुम्मा और कलयुगा
प्रदेश अवगाता है, कुडजुम्मा नहीं। पक चार प्रदेशी स्कंष
स्यात् कुडजुम्मा यावत् कलयुगा प्रदेश अवगाता है। पर्य यावत्
पांच, छ, सात आठ, नी, दश प्रदेशी संख्यान असख्यात और
सनत प्रदेशी भी स्यात कुडजुम्मा यावत् कलयुगा आवगाता है।

घणा परमाणु पद्गठ की पृच्छा ? गोतम ! समुचय कुड जु-स्मा प्रदेश आयगामा है। कारण परमाणु नर्थ छोक में है। सलग र की अपेझा कलयुगा प्रदेश अयगामा है। घणा हो प्रदेशी स्कन्ध की पृच्छा ? गोतम ! समुचय कुड जुम्मा प्रदेश स्यगामा है और अलग र की अपेक्षा घणा दायर जुम्मा घणा कलपुगा प्रदेश अयगामा है। शंग दो भांगा नहीं। घणा तीन प्रदेशी स्तर्थ समुचय की अपेक्षा कुड जुम्मा प्रदेश अयगामा है। अलग र की अपेक्षा घणा तेलगा दायर जुम्मा और कलयुगा प्रदेश अयगामा है। श्रेष कुड जुम्मा नहीं। घणा चार प्रदेशी स्वन्थ सनुचय की अपेक्षा कुड जुम्मा नहीं। घणा चार प्रदेशी रक्ष सनुचय की अपेक्षा कुड जुम्मा गही। घणा चार प्रदेश अयगामा है। अलग श्री अपेक्षा घणा कुड जुम्मा यायत घणा कलयुगा प्रदेश अयगामा है। यावा है प्रदेश कार्या प्रदेश कार्या साम प्रदेश की स्थाल्या

#### (३ काळापेका परछा

हे बगयान ! पक परमाणु पुद्गल क्या कुड जुम्मा यासत् करपुगा समय की स्विति याला है? गीतम स्यात कुड जुम्मा गण्यत करपुगा समय की स्विति यात्रा है पर्य दो तीन यासत् अवस्य प्रदेशी स्वस्य भी समझ स्रेना।

गणा परमाणु पृद्रक की पृष्छा ? गीतम ! समुचय स्थातः इराष्ट्रमा गावत कलयुगा समय स्थिति का है पर्व अलग २ की अपेक्षा भी घणा कुडजुम्मा यावत् कलयुगा समय कि स्थिति का है इसी माफक दो, तीन यावत् अनन्त प्रदेशी स्कन्ध भी समझ सेना।

### (४) भावापेक्षा पृच्छा

हे भगवान ! पक परमाणु मु॰ कालावर्ण की पर्यायाश्रीय क्या कुडलुम्मा प्रवेशी है यावत कलयुगा प्रदेशी है ! (गौतम) स्यात् कुडलुम्मा यावत् कलयुगा प्रदेशी है पव दो तीन यावत् अनन्त प्रदेशी भी समझ लेना, घणा परमाणु की पृच्छा ! (गौतम) समुचय स्यात् कुडलुम्मा यावत् कलयुगा प्रदेशी है, अलग २ की अपेक्षा घणा कुडलुम्मा यावत् कलयुगा प्रदेशी है पषं दो तीन यावत् अनन्त प्रदेशी की भी व्याख्या करनी, जैसे काले वर्ण का कहा इसी तरह शेष ४ वर्ण, २ गंध, ५ रस, ४ स्पर्श (शीत, उष्ण स्निग्ध, इक्ष.) पवं १६ वोल समझ लेना।

पक अनन्त प्रदेशी स्कथ कर्कश स्पर्शाश्रीय क्या कुडजुम्मा प्रदेशी यावत् कल्युगा प्रदेशी हैं १ (गोतम ) स्यात् कुडजुम्मा यावत् स्यात् कल्युगा प्रदेशी हैं एवं घणा अनन्त प्रदेशी स्कंध भी समुचयापेक्षा स्यात् चारों भांगा और अलग २ अपेक्षा भी चारों भांगा ( कुडजुम्मा भी घणा यावत कल्युगा भी घणा कहना) एव मृदुल गुरु लघु की भी व्याख्या करनी, ये चार स्पर्श घाले पुद्गल सख्यात, असंख्यात प्रदेशी नहीं होते किन्तु अनन्त प्रदेशी ही होते हैं क्यों कि ये चार स्पर्श बादर स्कंध में होते हैं जहां ये चार स्पर्श है वहां पृवं कहे चार स्पर्श नियमा है. यह धोकडा दीर्घ दृष्टि से विचारने ये। यह है।

सेवंभंते सेवंभंते तमेव मचम् ।
—्रि(©)}ः

स्थानापेक्षा त॰ एक समय उ॰ असल्याता काल क्योंकि दो आदि प्रदेश में जाकर रहे तो असं॰ काल तक रहे।

दो प्रदेशी स्कन्ध की पृच्छा ? गौतम ! कम्पमान का स्व-स्थान अन्तर ज॰ एक समय उ॰ असं॰ काल परस्थानापेक्षा न॰ एक समय उ॰ अनन्त काल क्योंकि जो परमाणु अलग हुवा दै वही परमाणु अनन्त काल के पीछे अवश्य आकर मिलता दै। उत्कृष्ट अनन्त काल तक अलग रहे और अकम्प की स्वस्था-नापेक्षा ज॰ एक समय उ॰ आवलीका के असं॰ भाग परस्थाना-पेक्षा न॰ एक समय उ॰ अनन्त काल एवं तीन, वार यावत् अनन्त प्रदेशी स्कन्ध समझ लेना।

घणा दो प्रदेशी तीन प्रदेशी यावत् अनन्त प्रदेशी स्कन्ध का अन्तर नहीं क्योंकि बहुवचन होने से कम्पायमान और अकम्प सास्वते होते हैं।

( कम्पायमान् तथा अकस्प का अल्पा॰ )

- (१) सब से स्तोक कम्पायमान परमाणु.
- (२) अकम्पमान परमाणु असख्यात गुणा.

पवं दो प्रदेशो यावत असख्यात प्रदेशो स्कन्ध कम्पायमान अकम्प असख्यात गुणे

- (१) सबसे स्तोक अक पायमान अनन्त प्रदेशी स्कन्ध।
- (२) कम्पायमान अनन्त प्रदेशी स्कन्ध अनन्त गुणे। (परमाणु पु॰ से अनं॰ प्रदेशी स्कन्ध की कम्पाकम्प आधीयद्रव्य, प्रदेश और द्रव्यप्रदेश की अल्पा॰।
- (१) सबसे स्तोक अनन्त प्रदेशी स्कन्ध का अकम्प द्रव्य।
- (२) अनन्त प्रदेशी कम्पायमान द्रव्य अनन्त गुणे।
- (३) परमाणु पु॰ कम्पायमान द्रव्य अनंत गुणे।

स्थानापेक्षा न॰ एक समय उ॰ असल्याता काल क्योंकि दो आदि प्रदेश में जाकर रहे तो असं॰ काल तक रहे।

दो प्रदेशी स्कन्ध की पृच्छा ? गौतम ! कम्पमान का स्व स्थान अन्तर ज॰ पक समय उ॰ असं॰ काल परस्थानापेक्षा स॰ पक समय उ॰ अनन्त काल क्योंकि जो परमाणु अलग हुवा दै वही परमाणु अनन्त काल के पीछे अवश्य आकर मिलता दै। उत्कृष्ट अनन्त काल तक अलग रहे और अकम्प की स्वस्था-नापेक्षा ज॰ पक समय उ॰ आवलीका के असं॰ भाग परस्थाना-पेक्षा स॰ पक समय उ॰ अनन्त काल पवं तीन, चार यावत् अनन्त प्रदेशी स्कन्ध समझ लेना।

घणा दो प्रदेशी तीन प्रदेशी यावत् अनन्त प्रदेशी स्कन्ध का अन्तर नहीं क्योंकि बहुवचन होने से कम्पायमान और अकम्प सास्वते होते हैं।

( कम्पायमान् तथा अकस्प का अल्पा॰ )

- (१) सब से स्तोक कम्पायमान परमाणु.
- (२) असम्पमान परमाणु असख्यात गुणा.

पवं दो प्रदेशो यावत असख्यात प्रदेशो स्कन्ध कम्पायमान अकम्प असख्यात गुणे.

- (१) सबसे स्तोक अकापायमान अनन्त प्रदेशी स्कन्ध।
- (२) कम्पायमान अनन्त प्रदेशी स्कन्ध अनन्त गुणे। (परमाणु पु॰ से अन॰ प्रदेशी स्कन्ध की कम्पाकम्प आधीयद्रव्य, प्रदेश और द्रव्यप्रदेश की अल्पा॰।
- (१) सबसे स्तोक अनन्त प्रदेशी स्कन्ध का अकम्प द्रव्य।
- (२) अनन्त प्रदेशी कम्पायमान प्रव्य अनन्त गुणे।
- (३) परमाणु पु॰ कम्पायमान द्रव्य अनंत गुणे।

```
(४) सरुयात प्र॰ कम्पायमान द्रन्य अस॰ गुणे।
(६) ससंख्यात प्र• , , ,
६६) परमाणु पु॰ अकम्प॰ 🕠
(७) सख्यात प्र॰ " " सं॰ "
(८) समंख्यात प्रः
                           · असं॰ ·
                     22
     इसी माफक प्रदेशकी अल्पा॰ समझना; परन्तु परमाणु को
समदेशी कहना और ७ में बोल में संख्यात प्र॰ स्कन्ध के प्रदेश
संसंख्यात गुणा कहना अय प्रव्य और प्रदेश की अल्पा॰।
 (१) सबसे स्तोक अनन्त प्रदेशी स्कन्ध अकम्प का द्रव्य।
(२) तस्य प्रदेश अननत गुणे।
(३) लनस्त प्रयेशी स्कन्ध कम्पायमान का द्रव्य अनस्त गुणे।
( 🕣 ) तम्य प्रदेश अनं २ गुणे।
( ५ ) परमाणु पु॰ कम्पायमान व्रव्य प्रदेश अनं॰ गुणे।
८६) गंत्यात प्रव्यायमान व्रव्य असव गुणे।
( १ ) तस्य प्र॰ सम्यात गुणे।
(८) अमरयात प्र• फम्प॰ द्रव्य असं॰ गुणे।
(१) तस्य प्रदेश असं० गुणे।
(१) परमाणु पु॰ अकस्प॰ इत्य, प्रदेश असं। गुणे।
११: स॰ प्रत्यक्षमपत्रकृत्य असः गुणे।
 १२) तरुप प्रदेश सं० गुणे।
· १३ : अस॰ प्र० अकम्प॰ द्रव्य अस॰ गुणे ।
 १३) तम्य प्रदेश असं गणे।
```

संबंधि संबंधित तमा मचम्.

# थोकडा नं ६४

### श्री भगवती सूत्र श॰ २५-उ० ४ (परमागु पुहल).

हे भगवान ! एक परमाणु पु॰ क्या सर्वकम्प है, देश कम्प है या अकम्प है ! गौतम ! देश कम्प नहीं है स्यात् सर्व कम्प है स्यात् अकम्प है । देशकम्प नहीं है।

दो प्रदेशी स्कन्ध की पृच्छा. गौतम ! स्यात् देश कम्प (पक विभाग) है। स्यात् सर्व कम्प है और स्यात् अकम्प भी है पर्व तीन वार यावत् अनन्त प्रदेशी की भी व्याक्या इसी तरह करनी।

षणा परमाणु की पुच्छा गौतम! देश कम्प नहीं है सर्थे कम्प घणा और अकम्प भी घणा है और घणा दो प्रदेशी स्कम्ध, देश कम्प भी घणा, सर्ध कम्प भी घणा, और अकम्प भी घणा, इसी तरह घणा तीन, चार यावत् अनन्त प्रदेशी स्कन्ध भी समझ लेना।

हे भगवान् ! पक परमाणु पुट सर्व कम्प और अकम्प पने रहे तो कितने काल तक रहे ? गौतम ! कम्पायमान रहे तो ज॰ पक समय उ॰ आवलीका के असंख्यात में भाग जितना काल और अकम्प रहे तो ज॰ पक समय उ॰ अस॰ काल॰ तथा दो प्रदेशी स्कन्ध देश कम्पायमान और सर्व कम्पायमान पने रहे तो न॰ पक समय उ॰ आवली के अस॰ भाग जितना काल और अकम्प पने रहे तो ज॰ एक समय उ॰ अस॰ काल एवं तीन, चार

- (१) सबसे स्तोक दो प्रदेशी स्कन्ध सर्व कम्प।
- (२) दो प्रदेशी स्कन्ध देश कम्प असं गुः।
- (३) , अकम्प अस गुः पव दो,

तीन यावत् असल्यात प्रदेशी स्कन्ध की भी अल्पा० हो प्रदेशीषत् अलग २ लगा लेना।

- ्१) सबसे स्तोक अनन्त प्र० स्कन्ध सर्व कम्प।
- (२) अकम्प अनन्त प्र० स्कन्ध अनन्त गुणा।
- (३) देशकम्प , , अनन्त गुणा।

#### द्रव्यापेक्षा अल्पावहुत्व.

- (१) सबसे स्तोक अनन्त प्रदेशी स्कन्ध का सर्वकम्प द्रष्य।
- (२) अन् प्राच्य अकम्प का द्रव्य अनन्त गुणा।
- (३) ., .. देशकम्पः ,, अनंश्यु०।
- (४) असं० प्रः सर्वेकम्यः .. अनं० गुः।
- (५) स॰ प्रः , अस० गु०।
- (६) परमाणु पु० .. ,, अस० गु०।
- (७) स० प्र० देशकम्प॰ ,. अस० गु०।
- (८) अस० प्रव . . असंव गुरा
- (९) परमाणु पु० अकम्प० , अस० गु०।
- (१०) स० प्र० ., ., स० गु०।
- (११) असं प्रद .. .. असं गु ।

ह्सी तरह प्रदेश की भी अल्पाः समझ लेना. परन्तु पर-माणु को अप्रदेशी और १० में बोल में लंख्यात प्रदेशी अवस्प प्राथमा गुणे कहना।

## ( इन्य और प्रदेश की ग्रन्पावहुन्व )

- (१) सबसे स्तोक अनस्त प्रश्न सम्पका व्रव्यः।
- (२) तस्व प्रदेश अनन्त गुणे।
- (३) सनं २ म॰ अकम्प ब्रह्म अनं २ गुणे।
- ( भ ) तस्य मः अनै० गुणे।
- । ५ । अनै० प्र० देशकम्प त्रव्य अनै० गुणे।
- (६) तस्य प्र० अनंत गुणे।
- ः ७ । असे० प्र॰ सर्वकम्प० द्रव्य अते० गु०।
- (८) तस्य प्रः असंख्यात गुणे।
- ९ । सं ॰ म > सर्यक्रमण क्रय अर्ग० गु॰ ।
- (१०) तस्य प्र० मंख्यात गुणे।
- (११) परमाणु पूर्व सर्वकारपर तत्व पर असंर गुर्व।
- (१२) मै २ गर् देशकम्पर द्रव्य अमे १ यू०।
- (१३) तस्य प्रव शंख्यात गुणे।
- (१४) असं । मा वैद्यायम्य द्रव्य असं० गु ।
- (१५) तस्य प्रदेश असं० गु॰।
- (१६) परमाणु पु० अकम्प ब्रह्म गरीका अगे । मु
- (१७) संत्राव अकाग क्रय सं गु०।
- (१८) तम्य प्रदेश सं० गु।
- (१९) अस । प्रश्नकम्प क्रव्य अगे० गु०।
- (२३) तस्य प्रदेश असं॰ गु०।

यह बाय हा सूच दीने दशी से विचारने मीस्य है।

मेवनने सेवनने नमेत्र गलम् ।



# थोकडा नं ६५

#### श्री भगवती सूत्र श॰ = उ०-१ ( पुद्गल ).

सर्घ लोक में पुद्गल तीन प्रकार के हैं. प्रयागशा, मिश्रशा और विशेशा।

दोहा-सीव गृह्या ते प्रयोगशा मिशा सीवा रहित।
विशेषा हाथ आयें नहीं सानी भाष्या ते तहत्॥
प्रयोगशा-जीव ने जो पुद्गल शरीरादिपने गृहण किया वह।
मिश्रशा-नीय शरीरादि पने गृहण करके छोडे हुये पुद्गल।
विशेषा-शीतों ज्लादि पने जो स्वभाव से प्रणम्या पुद्गल।

अब इन पुद्गलों का शासकारोंने अलग र भेद करके बतलाया है. प्रयोगशा पु॰ का नव दंडक कहते हैं जिसमें पिहले दंडक में सीव के ८६ भेद हैं, यथा सात नारकी, रत्नप्रभा, शर्कराष्ट्रभा, यालुकाप्रभा, पंकप्रभा, धूमप्रभा तमप्रभा, तमस्तमःप्रभा १० भुवन-पित-असुरकुमार, नागकु॰ सुवर्णकु॰ विशुतकु॰ अप्रिकु॰ द्वीपकु॰ दिशाकु॰ उद्धिकु॰ वायुकु॰ स्तनित्कुमार. ८ व्यंतर-पिशाब, भूत, जक्ष, राक्षस, किन्नर, किंपुरुष, महोरग, गन्धवं. ५ ज्योतिषी-चन्द्र, मूर्यं. प्रह. नक्षत्र तारा. १२ देवलोक सोधमं, हंशान, सनत्कुमार, महेन्द्र, प्रम्न, लांतक, महाशुक्त, सहस्रार, आणत्, प्राणत्, अरण, अच्युत. प्रेषेक-भद्र, सुभद्र. सुजया, सुमाणसा, सुद्र्यंना, प्रियद्र्यंना, अमोय, सुपडिवन्धा, यशोधरा. ५ अनुत्तर वैमान-विजय, विजयंत, जयत, अपराजित, नवांधिसद्धः. ५ सु४म-पृथ्वीकाय, अप्काय. तेउकाय. वाउकाय. वनस्पतिहार

परं ५ वादरकाय-पृथ्वीकायादि. ३ विकलेन्द्री वेरिन्नी, तेरिन्नी, वीरिन्नी, वीरिन्नी, वीरिन्नी, प्रविच्या जलवर, स्वलवर, खेवर, उरपरी भुत्तपरी, परं ५ सती तिर्थव जलवरादि॰ दो मनुष्य-गर्भन भीर समुत्मम यह पहिले. दंडके ८१ भेद हुवे।

- २) दूमरा दंडकमे जीवोंके पर्याप्ता—अपर्याप्ता के १६१ पोल हैं नेसे जीवोंके ८१ भेद कहा है जिस्के अपर्याप्ता के ८१ सौर पर्याप्ता के ८० क्योंकि समुत्सम मनुष्य पर्याप्ता नहीं होते पां ८१ ८ मिलके १६१ भेद दूसरे एडकका १६१ गोल हुवा
- 3 मीमरे दंदकमें पर्यामा अपर्यामा के शरीर ४९१ हैं
  या रूमरे दंदक में ना १६१ मोल कहे हैं जिममें तीन तीन बारीर राग में पाने मारण गारकी देवता में यक्तिय, तेजमा, कार्मण हारीर हैं और मनुष्य नियंग में ओदारिक नेजमा, कार्मण है इसलिये १६१ को तीन गुणा करने से ४८३ मेंद्र हुये तथा यायुकाय और ६ मार्मा तिथ्य में दारीर पाने चार जिसमें तीन २ पहिले गणचुके देव ह गोलों के ६ दारीर और मनुष्य में ६ बारीर है जिसमें ३ पिन्छ गण चार होप २ मनुष्य में ६ बायु नियंग में पान ८ विद्यान से ४९१ मेंद्र तीने दंदक का हुया।
- े भाग नीचे चंडण में जीयों की इन्त्रियों के 1973 नेव हैं सथा तूसरे उंतक में १५१ नेड कहा आये हैं जिसमें एकेन्द्रियके २५ मण्डों में २० इन्द्री विकलेन्द्री के ६ योली कि ६८ इन्द्री इन्त्र १५५ चारों में पास २ इन्द्री गणसेंगे ६७५ इन्द्रियों एवं २०-१८-२ १८ सन मिला, ११५ नेड हुये।
- (५) पासने हटफ में हारीर की इन्द्रियों के २१५० नेव हैं। यया तील हें देद हुने ४९१ नेट कह आये हैं निसमें पनेन्द्रीय के ६२ डारीर में इन्द्रीय ६१ हैं और विकल्डी के १८ हारीर में इन्द्रीय ५८ हैं हाल ५१२ डारीर पनेस्ट्रीयके हैं, जिसमें २०६०

नहीं है कि जिसने इन पुद्गलों को ग्रहण न किया हो पक्षार नहीं परन्तु अनन्तीयार इसी तरह प्रहण कर करके छोड़ा है जैसे प्रयोगशा के नौ दंडक और उनके भेद करके बताये हैं, उसी माफिक मिश्रशाके भी भेद समझ लेना विशेषा पुद्गल बर्ण, गंब, रस. स्पर्श, और संस्थानपने प्रणस्या है उसके ५३० भेद हैं वह शोधबोध दूसरे भागसे समझलेना, पर्य प्रयोगशा, मित्रशा विशेषा के १७७७८० भेद हुये।

गेवमते सेवंभंते तमेव मचम्।

# थोकडा नं० ६६.

# श्री भगवती सूत्र श॰ ८-उ० ६.

( यन्ध )

यंभ का मकारके हांते हैं, एक प्रयोगगंध जो किसी दूसरे । गयाग से काता है, और दूसरा विद्यापर्यंध जो स्वभाव से ही काता है।

(१) विशेष येथ के दो भेद अनादियंश्व और मादीवंश्व तिसमें अनादीयंथ के तीन भेद हैं धर्मास्तिकाय का अनादीवंश्व है एवं अधर्मास्तिकाय तथा आकाद्मास्तिकाय का भी अनादि सन्द है इन तीर्नु के स्वस्प प्रतिद्वा के साथ अनादिपध है।

अमान्त्रिकाय का अनादियध है यह क्या सर्ववेश है या देख क्य है? गीतम! वेडावंध है क्योंकि संकल के माफिक मनेडा से मनेडा बगा हुया है, एवं अधर्मान्तिकाय, आकाडान्तिकाय भी संख् केवा। भगंस्तिकाय के विशेषांवध की स्थिति कितनी हैं। गौतम! कवांद्वा याने सदाकाल सास्वता वंध है एवं अधर्मास्ति० आ-काशास्ति० भी समझ लेना।

सादी विशेषा वन्ध कितने प्रकारका ? गौ० तीन प्रकारका बन्धनापेक्षा, भाननापेक्षा और परिणामापेक्षा जिसमें वंधाना-पेक्षा जैसे दो प्रदेशी, तीन, चार पावत् अनंत प्रदेशी का आपस में धध हो। परन्तु ऋक्षसे ऋक्ष न वंधे स्निग्ध से स्निग्ध न वन्ये परन्तु ऋक्ष और स्निग्ध संबंध होये वह भी ज्ञाचन्य गुण वर्जके जैसे एक गुण ऋक्ष और एक गुण स्निग्ध का वंध न होये परंतु विषम मान्ना जैसे एक गुण ऋक्ष और दो गुण स्निग्ध का वंध होये इसी तरह यावत् अनंत प्रदेशी तक समझ लेना, इनकी स्थिती स० एक समय की उ० अमंख्याताकाल०।

भाजनापेक्षा—जैसे किसी भाजन में जूना गुल तथा तंदूल महरादि गालने से उनका स्वभाव से बन्ध हो, उनकी स्थिती स॰ एक समय उ॰ संख्या॰ कालकी है।

परिमाण बन्ध- जैसे बादल. इन्द्रधनुष, अमोघा, उद्गम-न्छादि इनकी स्थिती स० एक समय उ० छे मासकी हैं।

प्रयोग वन्ध के तीन भेद—अनादि अनन्त, अनादि सांत। मोर सादि सांता जिसमें (१) अनादि अनंत-जीव के आठ रचक प्रदेशोंका वन्ध घट भी तीन २ प्रदेशके साथ है, और श्रेष आत्म प्रदेश हैं वे सादि सांत हैं. (२) सादी अनंत एक सिद्धों के आत्म प्रदेश स्थित हुवे हैं वह सादी है परन्तु अन्त नहीं. (३) सादि सांतके ४ भेद हैं—आलावणवन्ध. असिया-रणवन्ध श्रीरवन्ध, और शरीर प्रयोगवध।

आलाषणबन्ध—जैसे हणके भारेका बन्ध, काष्ट के भारेका बन्ध, पर्य पत्र, पलाल, वेली आदि का बन्ध इनकी ज० स्थिती बक्त समय उ० मेस्याता काल । अिंद्रग्वणवंध के ४ भेद—लेसाण वंध, उश्ययन्ध समु चयवंध, और साधारणवंध, जिसमें लेसाणवंध जैसे कारेसे, चूनेसे, लायसे, मेंणसे, पत्यर तथा काष्ट्रादि को जोडकर घर प्रामाद आदि यनाना इसकी स्थिती जि अंतर मुहूर्त उ० में क्यांता काल (२) उश्ययन्ध-जैसे-नृणरामी, काश्रामी, पत्र रासी तुस, भुम० गोतर रासी का देर करने से वंध होता है उसकी स्थिती जि अंतर मुहूर्त उ० मंक्यांता काल । ३ ममुश्रयवन्ध जैसे-तालाव, कृषा, नदी, द्रह, वाषडी, पुष्कणी, देयकुल सभा, पर्वत छत्री, गढ, कोट. किला, घर, रस्ता, चोरमतादि जिनकी स्थिती जि अंतर मृहुर्त उ० मंक्यांताका उकी है. (४) साधारणयन्ध-जिमके द्रा भेद—देमवन्ध जैसेन गाडा, गाइली, पीलाण, अम्याडी, पिलग, खुरमी, आदि और दूसरा सर्वयन्ध जैसे पाणी दूध इत्यादि इनका स्थिती ज० अंतर मृहुर्त उ० फंक्यांताका पूर्व उ० फंक्यांताकाल ।

हातीर वस्प के दो भेद-पूर्व प्रयोगिपक्षा और वर्तमान प्रयोग पेक्षा जिल में पूर्व प्रयोग हैं से नरफादि क्य समारी तीयों के तेला र कारण हो विका र यंच होता है. और वर्तमान प्रयोग वध तेले क्यली समृत्धात से नियुत्त होता हुण अन्तरा और स्थलमें प्रयुक्तमान नेजन और कारमण को बन्धक होते. पारण इस वक्त क्षेत्रल प्रदेशहीं होते हैं।

डारीर ग्रमीम सम्भवे ५ भेड जैसे औदारिक डारीर प्रयोग संय, चित्रमा आहारका शेजना और कारमण डारीर प्रयागयध इनकी स्थिती स्थितार आग में भक्त र में कहेंगे।

मांबंद में।वंद त्याद प्राप्त ।

# थोकड़ा नं ६७.

# श्री भगवती सूत्र श० ८-उ० ९.

( सर्वदंध देशवंध. )

श्रीर पांच प्रकारके हैं-औदारिक, चैकिय, आहारिक तेनस, और कामण श्रीर (१) औदारिक श्रीर आठ बोल से निपजावे-द्रव्य से, बीथ से संयोग से, प्रमाद से, भवसे जोगसे कमसे आयुष्यसे औदारिक श्रीर का स्वामी कौन है? (१) समुच्य जीव (२) समुच्य पवेन्द्री (३) पृथ्वीकाय (१) अप (६) तेउ॰ (६) वाउ॰ (७) वनस्पति॰ (८) वेरेन्द्री (९) तेरिन्द्री (१०) चौरिन्द्री (११) तिर्यच पंचेंद्र। (१२) मनुष्य इन वारद पोलों में सर्व बन्धका आहार ले वह न॰ एक समय का है सर्व यन्धका आहार जीव जिस योनी में उत्पन्न हो उस योनी में जाके प्रथम समय प्रहण करता है और वह प्रथम ममय का लिया हुवा आहार उमर भर रहता है, जैसे तेलके अंदर वडा का रष्टांत

देश बंधका आहार—समुचय जीव. समुचय एकेन्द्रिय, बायुकाय तिर्थच पंचेन्द्री. और मनुष्य इन पांच बोलों के जीवों का देश बंध के आहार की स्थिति जर एक समय की भी हैं कारण ये जीव औदारिक शरीर से वैकिय करते हैं और विकिय से पीछा औदारिक करते हुं प्रथम समय ही काल करें तो सौदारिक के देश वध का पक समय जघन्य इंधक हुआ शेष सात बोलों (४ स्थावर, ३ विकलेन्द्री) के जीव देश वंध कर कुलक भव से तीन समय न्यून करण दो समय की विग्रह गती और एक समय सर्थ वध का एवं ३ समय न्यून

भूलक भव । २५६ आवली । देश वंभका आहार करे और १२ बॉल के जीवों की उत्कृष्ट देश वध की स्थिति नीने प्रमाणे ।

समुचय जीव मनुष्य, और तिर्थंच तीन पत्योपम पक्षणमय रवन समुचय पकेन्द्री, पृथ्वीकाय २००० वर्ष पक्ष समय अपून, पर्व अप्पक्षाय ७००० वर्ष, तेउ० तीन दिन, चाय ३००० वर्ष, वनस्पति १०००० वर्ष, वेरिन्द्री १२ पर्य तेरिन्द्री ४९ दिन, चौरिन्द्री ६ माम सय में एक समय स्यून समझना क्योंकि एक समय सर्थ यंथ का आहार ले।

औदारिक दारीर के सर्थ यंध का अन्तर-समुख्य औदारिक दारीर के सर्थ गंध का अन्तर कः एक भुलक भव तीत नमय रयून कारण १ समय प्रथम भव में सर्थ गंध का आहार किया और दो समय की निग्रह गती की और उ० ३३ सातरोपम पूर्व तोह वर्ष में एक समय अधिक कारण फोइ जीव पूर्व कोडी का भव किया उनमें एक समय अधिक कारण फोइ जीव पूर्व कोडी का भव किया उनमें एक समय सर्थ गंध का आहार दिया तो पूर्व गोड में स्पून हुवा यहां से सात्रयीं नरक वा सर्वार्थ सिन्द विमान में ३३ लाः और यहां से समय की विम्रह तथा गरन उत्पन्न हुवा इस वास्त्र १ समय अधिक कहा दोष ११ राज का स्पनायाचा सर्व वध का अस्पर ज एक शुरुक भव नाम गर्म स्पन्न और उ० अपनी र स्वित से एक समय स्थिक समग्रना गायना पूर्व ना

दश थि का स्पकायाधी अन्तर कहत है-सम्भय जीत. सम्भय पर्दर्भ, वागुकाय तियत्व पंत्रेत्वी और मनुष्य इनमें स्वत्य प्रसम्बद्ध अन्तर महते (येक्यापेक्षा) दीव १ मोडी स्वत्य प्रसम्बद्ध असम्बद्ध

देश यस्त का परकामाची अन्तर सम्बय पक्तशो सर्व यच बरकर ऋ० २ श्रुप्त अब तीत समय स्पृत और हवा गैब का एक क्षुलक भव १ समय अधिक उ० दोनां बोलों को २००० सागरोपम संख्याता वर्षाधिक।

षतस्पतिकाय और-समुख्य पकेन्द्रीय का सर्व अन्तर त॰ पकेन्द्रीय माफिक उ० असख्याता काल पृथ्वीकाय की काय स्थितिषत्-शेष ९ बोल का सर्व बन्धान्तर ज० पकेन्द्री माफिक और उ० अनन्त काल ( बनस्पति काल )।

#### ( अल्पा वहुत्व )

- (१) सबसे स्तोक औदारिक शरीर के सर्व बंध के जीवों।
- (२) अवन्धक जीवीं विद्योपाधिक।
- (३) देश यम्धक जीवीं असं० गुणे।
- (२) वैकिय शरीर ९ कारणों से बन्धते हैं जिसमें ८ पूर्व औदारिकवत् और नवमां लब्धि वैकिय। जिसका स्थामी (१ समुख्य जीव. (२ नारकी, (३) देवता. (४) वायुकाय, (६) तीर्यंच पंचेद्री, (६) मनुष्य।

समुख्य चैकिय का बन्ध दो प्रकार के हैं सर्व बन्ध और देश बन्ध जिसमें सर्व बन्ध की स्थित जिल्प समय (नरकादि प्रथम समय आहार ले वह सर्वबन्ध हैं) उत्हृष्ट दो समय (मनुष्य, तिर्यच औदारिक से वैकिय बनाता हुचा प्रथम समय का सर्ववंधका आहार गृहण करके काल करें और नारकी देवता में उत्पन्न हो बहां प्रथम समय सर्ववंध का आहार ले इसवासते दो समय का सर्ववंध का आहार कहा हैं और देशवंध की स्थित जिल्प समय मनुष्यादि औदारिक शरीर से वैकिय बनाचे उस बक्त पद समय का देशवंध का आहार प्रहण करके काल करें) उ० ३३ सागरीपम पक समय न्यून।

नारकी, देवताओं में सर्व यन्धका आदार ज॰ उ॰ एक

समय भौग देशवध का जल अपनी २ तथन्य स्थिती से तीन समय नप्त कारण दो समय की विवद गती और एक समन सर्व वन्धका। और उल्अपनी २ उच्छ्य स्थिती से १ समय नप्त।

नायुकाय निर्यंच पचेड़ी और मनुष्य में नैकिय दारीर के मर्पेन्थिके भाहार की स्थिती जब उठ एक समय और देशतन्थ की स्थिती जब पक समय उब अन्तरमुह्ते।

वैक्तिय दारीर के मर्वपन्ध देशवन्ध का अन्तर जलगर समय उन भनेतो काउ यायत् यनस्पति काल, नारकी, देवता में मरकायाधीय अन्तर नहीं है, कारण नारकी, देवता मरके नारकी रेपता नहीं होते। मायुकाय का स्यकायाश्रीय वैकिय दारीर में सर्वतस्थ का अन्तर जल अनर मृह्तै उर पल्योगम के भरोगयात्रमें भाग इसी तरह देशवन्धका भी अन्तर सम्राहिता ! िर्धन मनत्य के स्वकायाश्रीय येकिय जारीर के सर्वेतस्य का बन्तर का अन्तर महर्त उठ प्रत्येक कोड पूर्व परीका। मार्गी देवता का प्रकासापेक्षा वैक्तिस ज्ञानि के सर्पयस्थ का अस्तर जल अपनी २ जघन्य रिशती से अन्तर महुई अधिक और देश धिका तर अंतर महर्न उर योगी का अनंत कार ( वनम्पतिकाल ) आठमें देवलाकतक समजना । ननमें दयशक म तो धाविक तक सर्वाध का जतर ज अपनी र स्विता स प्रयक्त पर्य अधिक और देशांधका बनर ज प्रत्येक र्ष १० दोनों गोष्ठ में अनन्ता गाउ। यनग्यतिकाल निवास अन् णर रियान के देवनाओं का मार्चगरण अस्तर ता० ३१ सामरीपार इत्यक्त यथे अधिक उद्यागम का अन्तर ज्ञान्येक कर्ष उन्हें-नयाना मारानाम और मर्गार्थित ह विमान में किर नहीं नाते राव्ये अन्तर नर्ग है, और पायुकाय, निर्वेच नया सन्त्य में

र्षेक्रिय शरीर सर्ववन्ध देशन्बध का आन्तर अन्तर मुहुर्त उ० अनेताकाल (वनस्पतिकाल)।

( ञ्रल्पा वहुत्व ).

- (१) सबसे स्तोक बेकिय शरीर के सर्ववंध के जीवों।
- (२) वैकिय शरीर देशवंध वाले जीवों असं गुणे।
  - ३) ,, . अवंध वाले जीघों अनन्त गुणे।
- (३) आहारिक शरीर गांधने के ८ कारण औदारिकवत् नीयां लिब्ध जिसका स्वामी मनुष्य वह भी ऋद्धिवन्त मुनिराज है आह-रिक शरीर के सर्ववंध की स्थिती ज उ० एक समय और देश-वध की स्थिती ज० उ० अन्तर मुहुत अन्तर सर्व वंध देशवंध का ज० अन्तर मुहुत अन्तर सर्व वंध देशवंध का ज० अन्तर मुहुत उ० अनन्तदाल यावत् अर्छेपुद्रल परावर्त।
  - (१) सबसे स्तोक आद्यारक दारीर के जीवों सर्ववन्ध ।
  - (२) आहारक शरीर के देश बन्धके जीवों संख्यात गुणे।
  - (३) ., ,, अवन्धक जीवों अनन्त गुणे।
- (४) तेजस शरीर बंध का स्वामी पकेन्द्रीयसे यावत् पचेन्द्री हैं और आठ कारण से बंध होता हैं औदारिकवत् तेजस शरीर सर्व बंध नहीं होता केवल देश बंध होता हैं जिसके दो भेद अनादी अनन्त (अभव्यापेक्षा) और अनादि सान्त (भव्यापेक्षा) हन दोनों का अन्तर नहीं हैं निरन्तर वध होता हैं
  - (१) तेजस दारीर का अयन्धक स्तीक।
  - (२) और देश यथक जीवों अनन्त गुणा।
- (५) कार्मण प्रयोग यंध के आह भेद-यथा कानावर्णीय द्र्शना॰, वेदनी॰ मोहनी॰, आयुष्यः, नाम॰, गोत्र॰, अंतराय॰ इन आह कमों के वंधका ७९ कारण शोहबोध॰ भाग २ में लिखा है करमाणका देशवध है सर्ववंध नहीं होते हैं स्थितो तथा अन्तर तेजस शरीर के माफिक समझ लेना अल्पाबहुत्व आयुष्य कम

छोड के दोष ७ कर्मकी तेजम दारीरवत् और आयुष्य कि सबने स्तोक देशवंध के और अवस्थिक संख्यात गुणे।

#### परमपर बन्ध अबन्ध )

- (१) औदारिक दारीर के सर्वयंध का यदक है नहां निक्रय, भाहारिक का अवस्थक है और तेनस कार्मण का देदा बस्थक है इसी तरह औदारिक दारीर के देदायंध का भी कह देना!
- (२) नैकिय दारीनका यंधक है वहां औदारिक, आहारिक दारीर का अवंधक हैं। तेजन कार्मण का देदायंश्वक है। इसी तरह नैकिय का देदायंथ का भी कहना।
- (३) आहारिक दारीर का यथक है वहां औदारिक वैकिय का अयंथक है और तेजस कार्मण का देदायंथक है एवं आहारिक दारीर के देदा यंथ का भी कहना।
- (४) तंत्रम दारीर का देदायधक है यहां औदारिक दारीर का संधक भी है और अयंधक भी है यदि यंधक है तो देदायंधक भी है और सर्वयंध भी है एवं आहारिक नैकिय दारीर भी समझ स्वत कार्भण दारीर नियमा देदायंध है।
  - (४) कार्मण डारीय की व्याख्या तेजसयत करना। इति।

#### । अल्पानहुन्न ).

- सयसं स्ताफ आदास्यि दारीर का सर्वे वंधक।
- 🦮 आहा : डारीर का देडा यंधक सं० गु०।
- ३ मैकिंग ., सर्व ,, अस॰ ग्०।
- 'क्षा, ,, देशा,, ,,
- ६० तेज्ञस कार्मण का अपंधका अने गुरु।
  - ६ । औदा । दारी र सर्ववंत्रक अने । ग्रा

- (७) ., ,, अवंधका विशेषा।
- (८) ., , देश ,, अस॰ गु॰
- (९) तेजस कार्मण का देश वंधक विशेषा।
- (१०) चैकिय का अवंधक विशेषा।
- (११) आहारिक शरीर के अवंधक विशेषा।

सेवंभंते सेवंभंते तमेव सच्चम्.

--光(⑤)光--

# थोकडा नं० ६८

#### श्री भगवती सूत्र श० द-उ० १० (पुर्गल).

हे भगवान् ' पुद्गल वितने प्रदार से प्रणमते हैं ? गौतम ! पांच प्रकार से यथा वर्ग ५. गध २, रस ५, स्पर्श ८ और सस्थान ५ पव २५ वोलों से प्रणमते हैं।

पुद्गलास्तिकाय के एक प्रदेश को क्या एक द्रव्य कहना १ या घणा द्रव्य कहना २ या एक प्रदेश कहनो ३ या घणा प्रदेश कहना १ या एक द्रव्य एक प्रदेश कहना ५ या एक द्रव्य घणा प्रदेश कहना ६ या घणा द्रव्य एक प्रदेश कहना ७ या घणा द्रव्य घणा प्रदेश कहना १ इन ८ भागा में से एक प्रदेश में हो भागा पाये (१) एक प्रदेश (२ अपेक्षा से एक द्रव्य भी कहते हैं।

हो प्रदेशी में पांच भांगा पावे ममसर तीन प्रदेशी में सात भांगा पावे ममसर चार प्रदेशी में ८ भांगा पावे पर्व ५-६-७-८९-१० मन्याते, अमेन्याते और अनन्ते प्रदेशों में भी ८-८ भांगा ममञ्जलेता ॥ पर्व २-५-७-८० सय मिलाके ९४ भांगे हवे।

दे भगयान् ' जीव पुढ़ली है या पुढ़ल है ? गौतम! जीय पुरली भी है और पूहर भी है क्योंकि जैसे किसी मनुष्य के पाम छात्र हो उसको छत्री कहते हैं दुइ हो उसकी दंडी कहते हैं इसी माफिक जीव से पूर्व काल में पद्रल बहुण किया था इस पास्ते पुरु ग्रहणापेक्षा से जीवको पुद्रल कहते हैं और भोनेन्त्रि, नक्षुर वाण्यः समय स्पर्शेन्द्रो की अपेक्षा से जीय की पदली पहले हैं। यदा उपचित्रनयापेक्षा समझना ।

प्रशाबि पांच स्थायर एक स्पर्शेन्द्रीय अपेक्षा पुरली है भोर जीत अपेक्षा पूर्व है। वेइब्रिय के दोइन्द्री तेन्द्रीय के नीतर दिय नोरिन्होय के चारहन्त्री की अपेक्षा से पदली है और चीवापेक्षा में पूर्व है नारकी १ भूवनपति १० तिर्थन पर्नेन्छी र, सनुष्य १, व्यवर १, ज्योतिषो १, वमानिक एव १२ वेडक में पांचइटरी की अपेक्षा से पृत्रली है और जीव की अपेक्षा से पुद्र है बायना पूर्वयत्। इति ।

रोवंबंधे रोवंबंधे तमेव मनम् ।

# ्-+६०७०%--थांकडा नं० ६६

श्री भगवनी सूत्र ग० १०-उ० १.

(लोक दिया)

विज्ञा दश प्रकार की है गया-(१) इन्हा 'पूर्व दिल्ला] (२) अधि (अधिकीत) [३] तमा (दक्षिण दिशा) (४) नेक्ती [नैक्त कौन], (६) वाउणा [पिक्रिम दिशा], (६) वायु (वायव कौन), (७) सोमा [उत्तर दिशा], (८) ईसाण [ईसान कौन], (९) विमला [ऊंची दिशा] (१०) तमा [नीची दिशा]।

इन्द्रा (पूर्व दिशा) में क्या जीव है १ तीव का देश है २, जीवका प्रदेश है ३, अजीव है ४, अजीव का देश है ५, अजीवका प्रदेश है ६ १ गीतम! हां जीव है यायत् अजीवका प्रदेश है जीव है तो क्या एकेन्द्री है बे॰ ते॰ चो॰ पं॰ और अनेंदिया है हां पकेन्द्रीय बेन्द्रीय तेन्द्रीय चोन्द्रीय पंचेन्द्रीय और अनेन्द्रीय ये ६ बोल हैं इनके देश ६ और प्रदेश ६ एवं १८ वोल हुवे।

अजीव के दो भेद हैं एक रूपी दूसरा अरूपी निसमें पूर्व दिशा में रूपी का स्कन्द है स्कन्धदेश हैं स्कन्धप्रदेश है तथा परमाणु पुद्रल है पव चार और अरूपी का ७ धर्मास्तिकाय नहीं है परतु धर्मास्तिकाय का एक देश हैं और प्रदेश घणा है एवं अधर्मास्तिकाय २ आकाशास्तिकाय २ और सातवां काल पवं अजीव के ११ और जीव के १८ सब मिला के २९ बोल पूर्व दिशा में पाये पव पश्चिम, दक्षिण और उत्तर में २९-२९ योल पाये।

अग्निकीन की पृच्छा ? गौ॰ जीव नहीं हैं जीव का देश हैं, यावत् अजीवका प्रदेश हैं अगर जीवके देश हैं तो क्या एकेन्द्रीयके हैं।

- (१) अग्निकौन में नियमा पवेन्द्रीयका देश है।
- (२) घणा पकेन्द्रीयके घणा देश एक घेन्द्रियको एक देश
- (३) , ", " , के घणादेश
- (४) , , , ,, ,, घणे बेन्द्रिय के घणादेश
- (७) एवं तीन आलावा तेरिन्द्रिय का १० तीन चौरिद्री

का (१३) पंनेन्द्रीय का (१६) अनेन्दियका एम १६ आलाम कहना। प्रदेशापेक्षा।

- , १) घणा पकेन्द्रियके घणो प्रदेश।
- (२) .. ., पक्त वैरिन्द्रयका मणे प्रदेश।
  (३) .. ., घणो वेरिन्द्रीके मणे प्रदेश।

पत्रं तेरिन्हीके दो, चौरिन्हीके दो, परेंद्रीके दो, जीर
भनेंद्रियके हो सर्व ११ अलाया कुल जीगोंके २७ भेद हुने और
अजीन के दो भेद्र-कपी और अरुपी जिसमें रूपीं के चार भेदरहेश, रहेशदेश, रहेशपदेश, और परमाणुपृहल, दूसरा अरूपी
जिसके ६ भेद-धर्मास्तिक।य नहीं है परतु धर्मास्तिकाय का पत्र
देश, और गणा प्रदेश पर्व अधर्मास्तिकाय देश प्रदेश आका
दार्मिकाय देश प्रदेश पर्व अजीन के १० और जीयका २७
रूप मिकाक ३७ वीक अग्रिकोन में पार्य पत्र नेत्रात्य पायकान
ईसान कोन में भी ३७-२७ बोल समझना।

तिमाता ( तं.चीविद्यों ) भें जीव में. २४ भेद अग्निकौन कर ओर अतीव के ११ भेद पूर्व दिजियत एवं ३८ योल सम जन्म भारतीयी विज्ञी में ३७ योल कहना कालका समय नहीं है।

प्रश्नितिका मियालका राम है और नीनी में नहीं रहा जिसका प्रया कारण 'मर पर्वत का एक भाग स्फाटिक रक्तम्य है और नीच का भाग पापाणमय है, उपर रफिक् रक्तपाया नाग में सूर्य की प्रना पड़ती है और नीचेका भाग पापाणमय हानमें सूर्य की प्रनाका नहीं सीच सकता इस दिये राखाण र पहा समय की विवक्षा नहीं की, और नीची दिला में बनेक्टीया का परेटा यहां सी यह देवदी रक्षा है।

> सेवंबरे सेवंबंद को। पन्छ। २०००

#### थाकडा नं १००

#### श्री भगवती सूत्र श० ११-उ० १० ( लोक )

हे भगवान् १ लोक कितने प्रकारक है १ गो० चार प्रकार के यथा—द्रव्यलोक, क्षेत्रलोक, काललोक और भावलोक निसमें पिहले क्षेत्रलोक की व्याख्या करते हैं, क्षेत्रलोंक तीन प्रकारका है उध्वेलोक, अधोलोक और तिर्थेग लोक उध्वेलोक में १२ देवलोक ९ ग्रैवेक ५ अनुत्तर विमान और सिद्धशिला, अधो-लोकमें ७ नारकी और तिर्थेग् लोक में जम्बृह्मीप, लयण ममु द्रादि असंख्याद्वीप समुद्र है।

अधोलोक तिपाई के संस्थान तीर्यम् लोक झालर के सस्थान. अर्ध्वलोक उभी मृदंगाकार ( सस्थान ) सर्व लोक तीन स्नावला के अथवा जामा पिहरे हुवे पुरुष के सस्थान हैं और अलीक पोला गोला ( नारियल ) के सस्थान हैं।

अधोलाक क्षेत्रलोक में जीव हैं, जीव के देश हैं, जीवके प्रदेश है एवं अजीव, अजीव के देश, अजीव के प्रदेश हैं? जीव हैं यापत् अजीव का प्रदेश हैं तो क्या एकेन्द्रिय यावत अनेन्द्रिय हैं? हा एकेन्द्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चौन्द्रिय, पचनिद्रय और अनेन्द्रिय एवं ६ बोल और इन हो का देश और हं का प्रदेश की देश और हो प्रदेश की देश की रही हों सा प्रदेश की देश लोह हुवे।

अजीव के दो मेद रपी और अरपी जिसमें रपी के चार भेद पूर्ववत् और अरपी के ७ भेद धर्मास्ति का देश, मदेश पर्य अधर्मास्ति, आकाशा।स्त का भी देश, प्रदेश और काल का १३ पंनेन्द्रीय का १६ अनेन्द्रियका प्रषे १६ आलाय कतना प्रदेशापेका।

१) गणा पकेन्त्रियके मणो प्रदेश।

(२) . .. . पक थैरिन्द्रयका मणे प्रदेश। 3 .. . , मणी पेरिन्द्रीके मणे प्रदेश।

पर्य तेरिन्द्रीके हो, पौरिन्द्रीके हो, पर्वेद्रीके हो, और भनेद्रियके हो सर्व ११ अलाया कुल जीयोके २७ भेद हुने और अजीव के दो भेद-रूपी और अरुपी जिसमें रूपी के बार भेद-रूप, रूक्ष्म प्रेर्द्रिक रूक्ष, रूक्ष्मप्रदेश, और परमाणुपृह्नल, दूसरा अरूपी जिसके द भद-प्रमास्तिक।य नहीं है परनु धर्मास्तिकाय का पर देश, और पणा प्रदेश एवं अध्मास्तिकाय देश प्रदेश प्रयादितकाय है। और जीयका २७ कार्य मिलाम देश, प्रदेश एवं अजीव में श्री गीयका २७ क्वं मिलाम ३७ गीय अजीव में पांच पर्व निद्राह्म यायकोन ईसाल कोने में भी ३७ ३७ योल समझना।

विमाल (ई.चीविकी) में जीय के २४ नेंद्र अग्विफीन चर और अतीय के ११ नेंद्र पूर्व दिलियत एप ३८ वाल सम जनर आर मीची विकी में ३७ वाल कहना कालका समय नहीं है।

प्रश्नितिकों में फालका र भय है और नीची में नहीं रहा जिसका यम कारण? मेर पर्वत का एक भाग रणाहिक र-तम्य है और नीच का भाग पाषाणमय है, उपर रणाहिक र-तय में नाम में तर्व की भना पड़ती है और नीचका भाग पायाणमय हातेस सूर्य की प्रनायत नहीं सीच सकता इस दिय इस्प्रदार ने यहां समय की विषदा नहीं की, और नीची दिहा में जिस्सीय का प्रदेश कहा हो यह दारी स्पात्र हों। उपकार सहीं। इति।

केनंबन में निन्त नेना माला।

# थाकडा नं० १००

## श्री भगवती सूत्र श० ११-उ० १० ( लोक )

हे भगवान ? लोक कितने प्रकारक है ? गौ० चार प्रकार के यथा—इन्यलोक, क्षेत्रलोक, काललोक और भावलोक निसमें पिढले क्षेत्रलोक की न्याख्या करते हैं, क्षेत्रलोंक तीन प्रकारका है उध्वेलोक, अधोलोक और तिर्थेग लोक उध्वेलोक में १२ देवलोक ९ प्रैवेक ५ अनुत्तर विमान और सिद्धशिला, अधो-लोकमें ७ नारकी और तिर्थेग् लोक में जम्बृद्वीप, लवण ममु द्रादि असख्याद्वीप समुद्र है।

अधोलोक तिपाई के मंस्थान तीर्यम् लोक झालर के सस्थान. अर्थेलोक उभी मृदंगाकार ( सस्थान ) सर्थ लोक तीन स्रावला के अथवा झामा पिरिरे हुवे पुरुष के सस्थान हैं और अलीक पोला गोला ( नारियल ) के संस्थान हैं।

अधालोक संत्रलोक में जीव हैं, जीव के देश हैं, जीवक प्रदेश हैं एवं अजीव अजीव के देश, अजीव के प्रदेश हैं? जीव हैं यावत अजीव का प्रदेश हैं तो क्या एकेन्द्रिय यावत अनेन्द्रिय हैं ? हां एकेन्द्रिय, बेन्द्रिय, तेन्द्रिय, चोन्द्रिय, एचेन्द्रिय और अनेन्द्रिय एवं ६ बोल और इन हो का देश और हे का प्रदेश कों ६ यात हुये।

अजीव के दो मेंद्र रुपी और अरपी जिसमें रपी के चार भेद पूर्ववत् और अरपी के ७ भेद धर्मास्ति का देश, मदेश प्य अधर्मास्ति, आकाशा।स्त का भी देश, प्रदेश और काल



छोडके शेप ३१ बोल पावे तीर्यक् लोकमे नीचा लोक षत् ३२ बोल पावे लोंक के एक आकाश प्रदेश पर भी कहना। अलोकाकाश पर जीव आदि नहीं है केवल आकाश अनन्त अगुरु लघु पर्याय संयुक्त है। २।

- (२) द्रव्यलोक-नीचे लोक में अनन्ते जीव द्रव्य है अनन्ते अजीव द्रव्य है एवं ऊचा लोक, तीर्यक् लोंक और सर्व लोंक अलोक में केवल अजीव वह भी आकाश अनन्त अगुरु लघु पर्याय संयुक्त है।
- (३) काललोक-ऊचा, नीचा, तीर्यक् और सर्वलोक कोई कर्यों नर्दी करे, नहीं और करसी नर्दी पर्व तीनों काल में सदा सास्वत है पर्व अलोक।
- (४) भावलांक ऊची, नीची, तीर्यक् लोक और सर्वलोक में अनते वर्ण, गंधा रस स्पर्श और संस्थान का पर्याय है ॥ और अनग्ते गुरुलघु और अनन्ते अगुरुलघु पर्याय करके संयुक्त हैं और अलोक में केवल आकाश द्रव्य अगुरुलघु संयुक्त हैं।

र्सका जादा खुलासा देखना हो तो श्रीमान् विनयविजयजी महाराज कृत लोकप्रकाश देख लीजीये॥

सेवंभंते सेवंभंते तमेव सचम्.

—→÷; ;;<---

# थोकड़ा नं० १०१.

#### श्री भगवती सूत्र श० १६-उ० ८.

लोक-लोक के देश और लोक के प्रदेशों का अधिकार पहले योकडोमें आगे लिखा गया है अब लोक के चरमान्त वा २१०



उपरवत् ७ नारकी १२ देवलोक ९ नवमेवेयक ५ अणुत्तर-विमान १ इसी प्रभारा पृथिवी (सिद्धशिला) पवम् ३४ वोलों के चारों दिशों के चरमांत में तथा समुचय लोक के चारों दिशों के चरमांत मिलके १४० चरमांत में वोल छत्तीस छत्तीस पावे।

ऊंचेलोक के चरमान्त की पृच्छा-ऊंचेलोक के चरमान्त में (१) पकेन्द्रिय और अनेन्द्रिय का देश सदा काल साम्बता है (२) पकेन्द्रिय और अनेन्द्रिय का घणे देश और पक वेन्द्रिय का पक देश (३) और घणे बेन्द्रिय के घणे देश पवम् तेन्द्रिय का २, घेनेन्द्रिय का २, मिलकर ९ घोल तथा प्रदेश (१०) पकेन्द्रिय और अनेन्द्रिय के घणे प्रदेश (साम्बता)(११) पकेन्द्रिय को घणा प्रदेश और पक वेन्द्रिय के घणे प्रदेश (१२) घणे वेन्द्रिय का घणा प्रदेश और पक वेन्द्रिय के घणे प्रदेश (१२) घणे वेन्द्रिय के घणे प्रदेश एवम् २ तेन्द्रिय का, २ चोन्द्रिय का२, पंचेन्द्रिय का२, मिलकर १८ भेद हुवे और अजीव के १० भेद हैं कपी के स्कन्ध, स्कन्धदेश, स्कन्धप्रदेश, परमाणु पुद्रल और अक्षपी के धर्मास्तिकाय देश, प्रदेश अधर्मास्तिकाय देश, प्रदेश, अकाशास्तिकाय देश, प्रदेश, पवम् कर्ष मिलाकर ऊंचेलोक के चरमान्त में वोल २८ पावे।

नीचेलोक के चरमान्त की पृच्छा बोल ३२ पावे, यथा घणे प्रेमेन्द्रिय के घणे देश, पक बेन्द्रिय का एक देश, घणे वेन्द्रिय के घणे देश, पक्ष बेन्द्रिय का एक देश, घणे वेन्द्रिय के घणे देश, पक्ष तेन्द्रिय २ चौन्द्रिय २ पंचेन्द्रिय २ अनेन्द्रिय २ मिलाकर ११ तथा प्रदेश-घणे पकेन्द्रिय के घणे प्रदेश एक घेन्द्रिय का घणे प्रदेश एक घेन्द्रिय का घणे प्रदेश एकम् तेन्द्रिय के २, चोन्द्रिय के २ पंचेन्द्रिय कार, अनेन्द्रिय के २ मिलाकर ११ अर्जी-पक्षा १० पूर्वपत् सर्व २२ इसी माफिक ९ प्रवेयक ५ अनुत्तर विमान एक इसीप्रभारा (सिद्धिता ) के इन १५ के उचे तथा नीचे ३० चरमान्त समझना।





यह सातराज लम्बा चौडा चौतरा है जिसके मध्य भाग से नाप लेने के लिये कोई देवता महान ऋदि, ज्योति कान्ती महासुख और महा भाग्य का धणी जिसके चलने की सक्ती कैसी हैं यह कहते हैं जम्बृहीप एकलक्ष योजन का लम्बा चौडा है जिस्वे मध्य भाग में मेर पर्वत एक लक्ष योजन का ऊंचा है उस मैर गत्नप्रभा के अपर के चरमान्त को प्रच्छा जैसे विमला दिशा में बोल २८ समझना गत्नप्रभा को वर्ज के ६ नरक। के उपर के सीर सातों नारकी के नीचे के चरमान्त ९३ और १९ देवलोक के नीचे ऊंचे के २४ चरमान्त पवम् ३७ चरमांत में बोल पाये ३३ निस्में बीप के देश के १२ एकेन्द्रिय पंचेंद्रिय के गणे तेश भी चेगे, प्रदेश का ११ सतीन का १०।

ठोक के पूर्व का नरमांत का परमाणु पुद्गल क्या एक समय में लोक के पश्चिम के नरमांत तक जा सके हैं हो गीतम । पूर्व के नरमांत का परमाणु एक समय में पश्चिम के नरमांत में जा नका है।। पत्म पश्चिम से नरमांत में जा नका है।। पत्म पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर, उत्तर में दक्षिण तथा दें जिल के नरमांत से नीनेलोक के नरमांत से नीनेलोक के नरमांत से किना परमांत के किना परमांग में तो सकता दै जिल परमाणु में तीव वर्ण, गंध, रस, स्पर्श होता है वह परमाणु पक्ष समय में १४ राजलोक तक जा सकता है। इति।

रोवंभंते रोवंभंते तमेव सनम्।

-- A. (Co). --

# थे।कडा नं० १०२.

श्री भगवती सृत्र श० ११-उ० १०.

हे सगयात ' लाक वित्तना यता है ? गौतम ! चौदह राज का है। यानि असम्यान कोदोन कीद गीजन लग्ना चौदा है।। जिस्की स्थापना—

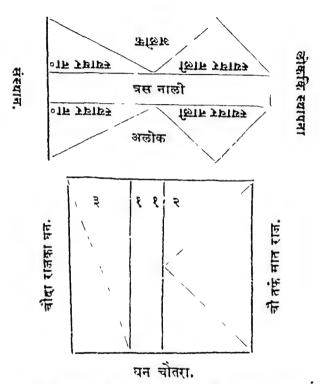

यह सातराज लम्बा चौडा चौतरा है जिसके मध्य भाग से नाप लेने के लिये कोई देवता महान ऋदि, ज्योति कान्ती महासुख और महा भाग्य का धणी जिसके चलने की सक्तों केसी हैं यह कहते हैं जम्बृहीप पकलक्ष योजन का लम्बा चौडा है जिस्वे मध्य भाग में मेर पर्वत एक लक्ष योजन का जंबा है उस मैर से चौतर्फ जम्बुद्धीप के ४ द्रम्याने, पेतालीम २ वजार योजन दूर टै उस मेन पर्यत् की न्हाका पर पूर्वीकर सृद्धि याले हो नेयते सड़े हैं उस यक्त चार देवीया जमाग्रीप के चारों दरवाने पर चनणसम्बद्ध की तर्फ मुंह करने हाथ में एक २ मोदक का नर् िये गडी है वे दरवाने समधरती से ८ योजन ऊने है यहा से उन एकुओं को ये देवीयां समकाल छोडे और देवीयों के हाथ से एक इन्हों ही मेर पर से हैं औं देवताओं से एक देवता पहारों नि करी और ऐसा शीप गति से चले कि उन चारों लड्डायों का अधर हाय में लेजे पाने जमीन पर न गिरने दे, ऐसी शीघ गती वाले ये हाओं वेपता लोकफा नापा । अन्त केनेको जाये, और उमी समय फिसी साहकार के एक हजार वर्षकी आयुष्य वाज पुर जनमा गोतम स्थामी जलन फरते है कि है भगवान र उस पुत्र न माता विता काछ धर्म प्राप्त हो। गय इतने काल में य छे औ दयताचा छला दिली का जत लेक आये रेगो । नहीं तो प्रया यह रहता सम्पूण आयुर्व पूर्ण की तत ने देवता लाकका अत लेकर अप रेगी नहीं ना उस इ. हानु, नाम माथ विकाय हा ताग इंग्लंग का इ विलास होने से ये क्वतं रोक का अन्ते छेक यात्र रेगरे सम्रो

हें समयान ' एसा हा । मना सार उसना भा इतन काल तक मार हो क्या मन्यान तावा है या अप रहा दाप जाहा है? या रहा एन उन जावा है और दाप रहा ताव फुस है दाप रहे हुमें उपरास्त हो असम्यान गुण हैं और मन ताव सादाप रहा ताव राजन्यान में साग है। इनना यह लाफ है

अर के की के छा। देखा के साधीक कहना विचाय हमना है कि रुवयर रेड के क्या यातन का है तिसकी सवावा के दिय क्षेत्रके चन्द्रका कर है है और से या ताम में महेपार्वत है ॥ इस्टेड कहा क्या महेस्ट्रिय बेट कि और आट देवी मन्ध्यालन पर्वत से मोदक के लड्डू छोडे और शीघ गतीवाला देवतां अधर हाथ में लेले, इसकी सब न्याख्या पूर्ववत् कहदेना विशेष इतनः हैं के वहां ४ लड्डू कहे हैं यहां ८ कहना और वहां छे दिशी का सन्त लानेको गये कहा है यहां दश दिशी कहना और लडके की आयुष्य लक्ष वर्ष की कहना तथा गतक्षेत्र की अपेक्षा शेष रहा क्षेत्र अनन्त गुणा कहना शेष रहे क्षेत्रसे गतक्षेत्र अनन्त में भाग है इतना बडा अलोक है।

लोक ओर अलोक किसी देवता ने नापा किया नहीं करे नहीं और करेगा नहीं परन्तु ज्ञानीयों ने ज्ञान से देखा है वैसी ही औपमा द्वारा वतलाया है।

सेवंभंते सेवंभते तमेव सहम्।

K(@@@)};

# थोकडा नं० १०३.

# श्री भगवती सृत्र श० ५-उ० ८.

(परमाखाः)

हे भगवान्! परमाणु पु॰ इधर उधर चलता है कि स्थिर है ? गो॰ स्यात् चलता है, स्यात् स्थिर है, भागा २, दो प्रदेशों की पृच्छा ? (१) स्यात् चलें। २ स्यात् न चलें (३) स्यात् देश चलें स्यात् देश न चलें पर्य भागा ३ तीन प्रदेशों का भी भागा ३ पूर्ववत् (४) स्यात् देश चलें स्यात् बहुत सं देश न भी चलें। ५) स्यात् बहुत से देश चलें स्यात् पक देश न चलें पवं भागा ५। चार प्रदेशी के ५ भांगा प्रवंधत (६। बहुत से देश चलें, बहुत से देश नहीं चलें हसी माफिक ५-६-७-८-९-६० संख्याते असंख्या॰ अनंत॰ प्रदेशी के सूक्ष्म और यादर है भी छे हो भांगे समझ लेना एवं सर्व भांगे ७६ हुये।

- (२) परमाण पु॰ तम्बार की धारसे छेदन भेदन नहीं होये, सिन्न में जले नहीं, पुष्करावृत मेघ वर्षे तो सड़े नहीं एवं दो प्रदेशी यावत् स्भम अनंत प्रदेशी और वादर अनन्त प्रदेशी छेदन भेदन जले या सड़े गले विद्यंस होवे और न्यात् नहीं भी होते।
- (३) परमाणु पु॰ क्या साई है, समध्य है, सप्रदेश है, भनाई हैं। अमध्य है, अप्रदेश हैं। इन छे घोलों में एक अपदेश हैं दोप सरय है दो प्रदेशी पृच्छा छे बोलों में दो घोल पाये साई चौर सप्रदेश प्रथ ४-६-८-१० प्रदेशी में भी समझ छेना और तीन प्रदेशों में दो योल समध्य सप्रदेश प्रय ५-७-९ प्रदेशी और संस्थात प्रदेशी में हो बोलों में से १ अपदेशी यर्न के देख ५ माउ पाये प्रथ अस० अस० प्रदेशी भी समजलेना।
- (४) परमाणु पु॰ परमाणु पु० ने स्पर्ध फरता नाय तो तीय दिले नो भागी में गे फितना भागा स्पर्ध (१) देश से देश (२) देश से देशा (३) देश से सर्व (४) देश से देश (६) देशा से देशा (६) देशा से सर्व (७) सर्वत देशा (८) सर्व में देशा (९) सर्व से सर्व, निर्मा परमाणु पृद्ध सर्व से सर्व स्पर्ध परमाणु पृद्ध ने स्पर्ध नो नाचे तो गोगा पक्ष रे परमाणु पृद्ध हो घड़ेशी न स्पर्ध ना नाचे भोगा दो पाव ७-९ मो परमाणु होन परदर्श न स्पर्ध ना नावेनो भोगा हो पाव ७ ८-९ यायन अनव प्रदेशी कहना।

को प्रदेशी परमाणुकी स्पर्शती जाति ता सौग २ पाते ३-९. को प्रदेशी की प्रदेशी सभी ता सौगा ४ पावे १-३-७०९.

<sup>-</sup> ४० वर ५० ५०५ मा उस बहुरान समस्र।

दो प्र॰ तीन प्र॰ को स्पर्शता नावे तो भांगा ६ पावे १-२-३-७-८-९ पवं यावत् अनन्त प्रदेशी समज लेना।

तीन प्रदेशी परमाणु को स्पर्श करता जाय तो भांगा ३ पाचे ३-६-९ तीन प्र० दो प्र० को स्पर्श करतो जावेतो भांगा ६ पाचे ६-३-४-६-७-९ तीन प्र० तीन प्र० को स्पर्श करता जावे तो भांगा ९ पूचेवत् पाचे प्षं यावत् अनन्त प्रदेशी कहना चार प्रदेशी से यावत् अनन्त की व्याख्या तीन प्रदेशीयत् करनी।

- (५) परमाणु की स्थिती ज॰ एक समय उ॰ अस॰ काल पवंदो प्र॰ यावत् अनन्त प्रदेशी स्कन्ध की भी स्थिती कहदेना।
- (६) एक आकाश प्रदेश अवगाहा पुद्रलों की स्थिती दी प्रकार की हैं एक कम्पता हुया जैसे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने वाला और दूसरा अकम्पमान याने स्थिर जिसमें कम्पमान की ज॰ एक समय उ॰ आवली का के असं० भाग और अकम्प की ज॰ एक समय उ॰ अस॰ काल॰ एव दो तीन यावत् असं- स्थात आकाश प्रदेश अवगाहा आदि समझना।
- (७) एक गुण काले पु॰ की स्थिती ज॰ एक समय उ॰ असं॰ काल पर्व दो तीन यावत् अनन्त गुण काले पु॰ कीभी समझ लेना।
- (८) को पुद्रल (सुध्मपणे प्रणम्य हैं वे ज॰ एक समय उ॰ अस॰ काल एकं बादरपने प्रणम्या भी कहना।
- (९) पुद्गल शब्द पने प्रणम्या है वे ज॰ एक समय उ॰ आवली के असं॰ भाग।
- (१०) सो पुद्गल अशब्द पने प्रणम्या है ये तर पक समय उर असं काल।
  - ११) परमाणु पु॰ का अंतर ज॰ एक समय उ॰ असं॰

मंख्याने अमल्या॰ अनतः प्रदेशी के मुश्म और बादर है भी हैं हो भांगे समझ लेना एयं सर्व भांगे ७६ हुये।

२ । परमाण पुरुतरयार की धारसे छेदन भेदन नहीं होये, अग्नि में जले नहीं, पुरुकरायृत मेच गर्चे तो साढ़े नहीं एवं दो प्रदेशी यावत् स्भा अनंत प्रदेशी और पादर अनस्त प्रदेशी छेटन भेदन जले या साढ़े गले विशंस होने और स्यान नहीं भी दोने।

- (३ परमाणु पु॰ क्या साई है, समध्य है, सप्रदेश है, भगाई है, भमध्य है, भप्रदेश है ? इन छे बीठों में एक अप्रदेश है दोन सम्म है वो प्रदेशी प्रकार है योगों में दो बोल पाने माई भौत सप्रहा एवं ४-६-८-१० प्रदेशी में भी समझ लेगा और मोदेशों में दो गोल समध्य सप्रदेश पर्व ५-७-९ प्रदेशी लोग संस्थान प्रदेश में है गोलों में है अप्रतेशी पर्म फे देश कार पाने एवं अपनात प्रदेशी में है बोलों में है अप्रतेशी प्रमान हैना।
- ४) परमाण प्रपामाण प्रते रगर्श परता नाये ता नारे दिला नो नाम में से कितना मांगा रण्डों (१) देश से देश (२) देश से देशा (३) देश से सर्व (४) देश से देश ६) देशा स देशा (६) देशा से सर्व (७) सर्वसे देश ६) देशा स देशा (६) देशा से सर्व (७) सर्वसे देशा (८) सर्व स्टेशा ९) संद से सर्व, जिस्मे परमाण पृष्ठ सर्व से सव स्टार्ड परमाण पृष्ठ ने स्टार्शना जाये तो नांगा एक १ परमाण पृष्ठ द देश परदेशी ने स्टार्शना जाये तो नांगा थाये ७-९ मी परमाण संक परदेशी ने स्टार्शना जायें तो नांगा ३ पांच ७ ८-९ यायत अर्द्व प्रदेशी ने स्टार्शना।

दा प्रदेशी परमाणुका स्पर्शती जाने तो सौग २ पारे ३-९. के प्रदेशी की प्रदेशी स्पर्शती जारे तो साग ४ पारे १-३-७-९ दो प्र॰ तीन प्र॰ को स्पर्शता नावे तो भांगा ६ पावे १-२-३-७-८-९ प्रवं यावत् अनन्त प्रदेशी समज लेना।

तीन प्रदेशी परमाणु को स्पर्श करता जाय तो भांगा ३ पाषे ३-६-९ तीन प० दो प० को स्पर्श करतो जावेतो भांगा ६ पावे १-३-४-६-७-९ तीन प० तीन प० को स्पर्श करता जावे तो भांगा ९ पूर्ववत् पावे पषं यावत् अनन्त प्रदेशी कहना चार प्रदेशी से यावत् अनन्त की व्याख्या तीन प्रदेशीयत् करनी।

- (५) परमाणु की स्थिती ज॰ पक समय उ॰ अस॰ काल पवंदो प्र॰ यावत् अनन्त प्रदेशी स्कन्ध की भी स्थिती कहदेना।
- (६) एक आकाश प्रदेश अवगाहा पुद्गलों की स्थिती दो प्रकार की है एक कम्पता हुया जैसे एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश जाने वाला और दूसरा अकम्पमान याने स्थिर जिसमे कम्पमान की ज॰ एक समय उ॰ आवली का के असं॰ भाग और अकम्प की ज॰ एक समय उ॰ अस॰ काल॰ एव दो तीन यावत् असं-ख्यात आकाश प्रदेश अवगाहा आदि समझना।
- (७) एक गुण काले पु॰ की स्थिती ज॰ एक समय उ॰ अस॰ काल प्यंदो तीन यावत अनन्त गुण काले पु॰ की भी समझ लेना।
- (८) जो पुद्रल (सुक्ष्मपणे प्रणम्य दें वे ज॰ एक समय उ० अस० काल पदं वादरपने प्रणम्या भी कहना।
- (९) पुर्गल शब्द पने प्रणम्या है ये जि॰ एक समय उ॰ आवली के असं॰ भाग।
- (१०) सो पुद्गल अशब्द पने प्रणम्या है ये तर पक समय उर असं काल।
  - ११) परमाणु पु॰ का अतर ज॰ पक समय उ॰ अस॰

काल दो प्रदेशी का अंतर जलपात नमय उ० अनंत काल पर्व यावत् अनंत प्रदेशी फहना।

- (१२) एक प्रवेश अयगादा पुद्रल का अंतर ज॰ एक समय उ॰ असं॰ काल पा दो तीन यावत् असं॰ प्रदेशी अयगादा पु॰ भी कदनाः और कम्पमान सब जगद ज॰ एक समय उ॰ आपणी के असं॰ भाग॰ भाग। वर्णः गंधः, रसः, स्पर्शः, सु॰म पणे और नादर पने प्रणम्या हुना कम्पमान, अकम्पमान का भन्य पूर्णन्त् समझलेना।
- (१३) श्राण्यपने प्रणस्या का अंतर बरु एक समय उरु असंर काउ।
- (१४) अज्ञान्य पने जणस्या का अतर जलपक समय तल भाषाजी का के असल भाग।
- (१६) अल्पायहृत्य (१) मयसे स्तांक क्षेत्र स्थानायु २) अचगादता स्थानायु असः गुणा (३) द्रव्य स्थानायुः असंव गुणा (४) भावस्थानायुः असंव गुणा विस्तार स्पर्गे देख छैना।

में बंबें सेवंबंबे तमेर स्वया।

--+11 Birth

## थोकडा नं १०४.

# श्री भगानी सूत्र श्र ११-३० १.

### ( उसन क्यल )

हार उत्पात रे, परिणास २, अपहरण ३, अपगाहना व क्षेत्र २००५, करीवेड २ - उद्येग ७, व्हीणेट, खेटमा ९, क्री १, ज्ञान अज्ञान ११, योग १२, उपयोग १३, वर्ण १४, उस्वास १५, आहार १६, व्रत्ति १७, क्रिया १८, वंध १९ संज्ञा २०, कषाय २१, वेदवन्ध २२, संज्ञी २३, इन्दीय २४, अनुवंध २५, संबाद २६, आहार २७, स्थिति २८, समुद्धात २९, चवन ३०, वेदना ३१, मुलोत्यात् ३२ इति।

यह वतीस द्वार उत्पल कमलपर उतारे जावेंने द्रव्यानु योग में प्रवेश करने वालों के लिये यह विषय बहुत हो उपयोगी है।

राजयदोनगर के गुणशिला उद्यान में भगवान भी वीर प्रभु पधारे उस वस्त भी गौतमस्वामी ने प्रभू किया है भगवान ! उत्पल कमल के पत्ते में एक जीव है या अनेक शौतम पत्ते में एक जीव है परन्तु उसकी निश्राय में अनेक बीव उत्पल होते है याने पत्ते की डडी में मूलगा एक जीव रहता है शेप उसकी निश्राय से प्रते में असल्यात जीव हैं।

- (१) जत्पात्-उत्पल कमलमे जीव चौंदत्तर जगद से आके उत्पन्न होते है यथा ४६ तिर्यच (यद्दां वनास्पतिके चार ही भेद्द माना हैं । ३ मनुष्य (पर्याप्ता, अपर्याप्ता, समुत्सम) २५ देवता (भुवनपति १०, ध्यंतर ८, ज्योतिषी ५, पहला द्सरा देवलोक) इन ७४ जगद से आके जीव उत्पन्न होते हैं.
- (२) परिमाण-एक समय में १-२-३ याघत् मख्याते असंख्याते जीव उत्पन्न होते हैं।
- (३) अपहारण-उम एक पते के जीवों को पक्षेक समय पक्षेक जीवको नियले तो अरुख्याते काल याने असं॰ उत्सर्पणी अवस्रिकी व्यतीत होजाय इन जीवोंको किसी ने निकाला नहीं निकालेगा नहीं परतु झानियोंने अपने झानसे देखा है।
- ( ४) अधगादना-उत्पल समल की अपगादना ज॰ अगुल के असंरयातमां भाग उ॰ एक दजार योजन कुछ अधिक।

- (५) कर्मवंभ-ज्ञानयर्णीय कमके वधक स्यात् एक जीत मिले न्यात् बहुत जीय मिले एवं आयुष्य कर्म गर्ज के द्यंत्र ७ कर्म कहना और आयुष्य कर्म मधक के भांगा ८ (१) आयुष्य कर्म का वंधक एक (२) अवंधक एक (३) वंधक यहुत (४) अवंधक एक (६) वंधक एक अवंधक एक (६) वंधक एक अवंधक एक (८) वंधक एक अवंधक एक (८) वंधक यहुत अवंधक एक (८) वंधक यहुत अवंधक महुत (७) वंधक यहुत अवंधक एक (८) वंधक यहुत अवंधक भी चहुत हमी माकक जाहां पर कीर भी ८ भांगा कहें उनकी भी हभी गरह लगा लेगा नात कर्मीके १४ भांगे यथा हानपूर्णी का एक और हानपूर्णीय के यहीत इस तरह एक यहत वहुत पर नात करते हो १४ भांगे हुये और ८ आयुष्य के एवं २२ भांगे।
- (६) कभैयेदे-हानायर्णीय कमें येद्रने वाले किसी समय एक. और किसी समय यद्द्र जीय मिले प्य येद्रनीय कमें छीड़ य किय कमों के १४ भांगे और येद्रनीताता, अनाता दा अकार की येदे इस्तिओं इसके ८ भांगा पूर्वयत एवं २२ भांगा।
- (१) उद्यक्तानवर्णीय के उद्यवाला किसी समय एक लीच मिले और किसी समय बहात एवं अतराय सायत ८ कर्मों से १६ गाँगा हुने।
- '८। उद्योगों येवनी और आयुष्य फूम की छाड़ के देख इन्जाद तीयादि ६ कमीक एक यूचन महुष्यनाशीय १२ मीमे अभ्यादनी आयुष्यक ८-८ मीम पूर्वपत्र समझना एवं २८ मीमे।
- १ छिट्या उत्पायक में चार छेट्या एडण, तीष्ठ, कापात, ज्ञार नजा इन चार छेट्याओं में अस्पी तांग हाते हैं गया अस्याना ठ इसी सवय काणांक में एक, किसी सवय तील छेसी एक और किसी सवय ते तो छेटी एक यह एक यजनायका चार सांगा इसी तरह बहुवान के जा चार काला स्वया स्वया छेना एक ठ तांग झेंगा असे जिक स्थान के जा प्रवास के अस्य काला स्वया छेना एक ठ तांगा और जिक स्थान के जा चार काला स्वया छेना एक ठ तांगा और जिक स्थान के जा चार काला स्वया छेना एक ठ तांगा और जिक स्थान के जा चार काला स्वया छेना एक ठ तांगा और जिक स्थान के जा चार काला स्वया छेना एक ठ तांगा और जिक स्थान के जा चार के जा चार है।

| कृष्ण    | नील   | कृत्ण, | कापोत  | कृटव        | ा, तेनो |
|----------|-------|--------|--------|-------------|---------|
| 3        | *     | १      | १      | १           |         |
| १        | ¥     | १      | 3      | १           | ३       |
| *        | ₹.    | 3      | Ę      | <b>.</b> \$ | १       |
| 3        | ą     | 3      | ą      | 3           | 3       |
| नोल,     | कापोत | नील    | , तेजी | कापो        | त, तेजो |
| 2        | १     | 1      | १      | 2           | 2       |
| <b>t</b> | \$    | 2      | ą      | ₹ .         | 3       |
| \$       | ₹ .   | *      | *      | 3           |         |
| ą        | 3     | 3      | 3      | 3           | 3       |

त्रिक सयोगी ३२

| र्के ० | नी०        | वा॰ | र्वे । | नी० | ते॰ | <b>€</b> 0 € | हा ° | ते॰ | नी० | या० | ते० |
|--------|------------|-----|--------|-----|-----|--------------|------|-----|-----|-----|-----|
| 8      | Ł          | 3   | 8      | ξ   | Ş   | ٤            | ξ    | Ę   | 3   | Ę   | Ę   |
| 1      | १          | १   | १      | 8   | 2   | १            | Ł    | R   | १   | ₹   | ą   |
| ₹      | ş          | Ł   | १      | 2   | 2   | 1            | R    | 8   | र   | 3   | Ę   |
| १      | ą          | ş   | १      | 3   | ą   | Ę            | ş    | ¥   | १   | 3   | a   |
| ३      | Ę          | Ę   | ३      | Ł   | \$  | 3            | *    | १   | . 2 | Ł   | ž   |
| ३      | Ę          | ą   | ą      | Ł   | 3   | 3            | ŧ    | 92  | 3   | ₹.  | ax  |
| 3      | 3          | Ę   | 3      | 2   | Ę   | ३            | 97   | ₹.  | e e | ak  | ٤   |
| ₹.     | <b>.</b> 3 | ş   | 93     | R   | 2   | 2            | Ŗ    | ¥   | 3   | 34  | ₹   |

## चतुरा संयोगी (६ भांगा।

| ·F • ;   | <b>-</b> | २ स्हा   | ० ते | 707 | गेर | े पा | ० ते -   |
|----------|----------|----------|------|-----|-----|------|----------|
| <b>१</b> | ξ        | Ż.       | ₹    | 3   | ŧ   | Ł    | <b>t</b> |
| 7,       | ₹        | 2        | 3    | 3   | ?   | Ł    | 3        |
| Ŗ        | P,       | 3        | 7    | 3   | 7   | 3    | *        |
| 7        | 7        | 3        | 3    | 3   | ?   | 3    | 3        |
| *        | 3        | t        | *    | 3   | 3   | Į.   | ŗ        |
| 7        | 3        | <b>१</b> | 3    | 3   | 3   | ŗ    | 3        |
| 7        | 3        | 3        | *    | 3   | 3   | 3    | 7        |
| ₹        | 3        | 3        | 3    | 3   | 3   | 3    | 3        |

स्य ८८४,३२.८२ भिटा के सब ८८ गाने हुने इसी माहित क्या कर नया सेवाकार फरेंग बदा भी ८० गांग समय सेवा

२५ । बर्गा सि या रणी है ये किसी समय एक नीय सिट और किसी ब्याय बहुत्य जीय सिट इसिटिये सामा द्वा सीरा सी। जहाँ ५ जन्म दिने यहां यही द्वा समासना ।

तर । सन्य अनाती नागा दा प्रतिन।

रर यम वक्ताय कामा है भोगा ? प्राचन !

१३३ उपयोग सामाप्याम, चनावागप्याम सामा ८ १४४२ - चारित्याणी क्षातास १३ अनापार १-३ और साकार १४-३१ ३४१

त्र त्यून प्रीप्तित्व तया मिनाम् अवयाप्ती क्षेत्र हात. १ पर १ मा १ व व व वस्त ४ हारः

१५ जिल्लास प्रशासना क्रियासमा र योग साउधाः स्था किल्लास्था के साह पान्य क्रिया वामा र स्वा तस द विस्तास स्वाहताल्या (स्वा)

#### द्वि॰ वचन, द्विसंयोगी १२

#### त्रिक संयोगी ८

| ड॰ | नि | ड॰ | नोः | नि॰ | नोः | उ∘ | नि॰ | नो॰ | । उ० | नि॰ | नो० |
|----|----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|-----|-----|
| १  | ξ  | ξ  | १   | ξ   | ξ   | १  | १   | १   | ş    | Ę   | ξ   |
| १  | ३  | Į. | 3   | १   | 3   | १  | १   | ą   | ३    | १   | 3   |
| 3  | ξ  | ३  | Ę   | 3   | ξ   | १  | ą   | 8   | 3    | 3   | ξ   |
| 3  | p  | 3  | 3   | R   | 3   | }  | 3   | ş   | . 3  | 3   | 3   |

- (१६) आद्वारक-आद्वारक है भांगा २ पूर्ववत्।
- (१७) वृत्ति-अवृत्ति हैं भांगा २ पूर्ववत्।
- (१८) किया-सिकय है भांगा २ पूर्ववत।
- (१९) बन्ध-सातकर्म का बन्धगा, आठ फर्म का बन्धगा जिसका भागा ८ पृष्ठेवत्।
- (२०) महा-आहारादि चारों मंहा पावे जिसके भागा ८० पूर्ववत्। लेश्या द्वारसे देखो।
  - (२१) कषाय क्रोधादि चारों कषाय पावे भांगा ८० पूर्ववत्
  - ( २२ ) वंद-एक नपुसक है भागा दो पूर्ववत्।
- (२३) वेद्यन्ध-स्री, पुरुषः नपुसकः तीनी वेद के वाधने पाले हैं भागा २६ पूर्ववत्। उश्वास हारकी माफीकः।
  - (२४) सही-असही है भागा दो पूर्ववत्।
  - ( २५ ) इंद्रिय-सहन्द्रिय हैं, भांगा हो पूर्ववत् ।
- (२६) अनुबंध याने काय स्थिती-ज॰ अंतर मु॰ ड॰ ससस्याते काछ।
- (२७) तवद-उत्पत्न कमल का जीव अन्य स्थान में जाकर पीछा उत्पत्न कमल में आवे जैसे पृथ्वी और उत्पत्न क्षमल मे

रमनागमत करे पैसे ही अन्य काया में भी गमनागमन करे उसे 'सबह कहने हैं।

उत्पन्न भीर प्रश्वी में गमनागमन करे तो जिनका दो भेद पर भवायेका भीर दूसरा काउपिक्षा जिनमें भयापेक्ष कर हो भर उन भर्में भय और काउ कर दो अंतर मुरु उन भर्मा काउ इसी पर भागतिक नाया भी समझ लेना बनरपति जन हो उन् भाग भीर काउ जन दो भीरामुल उन भर्में काउ तीन विकल्पिय में जरु दो भग और काउ पृथ्वीयन उन्हार भय कोर साल नाल नीपिय प्रयोगित्य भीर मानुष्य जन दो भय और काल प्रश्वीयन उन्हार भाग की गीर काउ प्रत्येक पूर्वकी उन

२८ । भाडार-२८८ मीड का आधार के परंतु नियमा है। जिस्सान (दियों जीपसीध भाग ३ ।

। २२ जिल्ली झार अंतर मुख्यत बदा बलार सर्थ।

 क्षाद्यात तीन पारे, प्रवाय, विद्नी और मरणित त्यार ग्रेंग ताना प्रकार से महे।

( ३) चत्रण उत्पत्र का भीत भव । ४९ तगहताचे । ४६ त'र ७ ३ सन्तर्य जमे सुधीता पर्यो । अपर्यो । काल्टिस ।

इन । मृत्यार भवे प्राण भूत, तीय गाम गाने सव रूर रो सोप उत्पाद समाद में मुद्र, स्केन, त्याबा, पाय, वेसरा ए पित्र प्राय अनवीयार द्रागाल स्वाहित्याण असद अप्या प्राप्त । स्वि।

#### त्रथश्री

# शीव्रबोध भाग ६ वां.

<u>--->}</u>,∤;<----

# थोकडा नम्बर १०५

## ( गुण्स्थानपर ५२ द्वार )

[१] नामहार [२] लक्षणहार [३] कियाहार [४] यन्ध्र
हार [५] उदय० [६] उदिणां० [७] सत्ता० [८] निर्जरा०
[९] आत्मा० [१०] कारण० [११] भाव० [१२] परिसह०
[१३] अमर० [१४] पर्याता० [१५] अहारिक० [१६] स्ता०
[१७] द्यारेर० [१८] संघयण० [१९] सस्थान० [२०] वेद०
[१६] कपाय० [२२] सन्नी० [२३] समुद्घात० [२४ गति०
[१५] जाति० [२६] काय० [२७] जीवकं भेद० [२८] योग०
[१५] उपयोग० [३०] लेरया० [३१] दशै० [३२] सान०
[३३] दर्शन० [३४] सम्यवत्व० [३५] चारिष० [३६] नियेहा०
[३६] नमोधसरण० [३८] ध्यान० [३९] हेतु० [४०] मांगणा०
[४६] जीवयोनी० [४२] दंडक० [४३] नियमा भजना०
[४४] इच्यमगण० [४५] क्षेत्रप्रमाण० [४६] सान्तर निरन्तर०
[४७] स्थिति० [४८] अग्तर० [४९] आगरेस० [५०] अवगाहना० [५६] स्पर्शना० [५२] अल्पायहन्व०

[ १ ] नामद्वार—[१] मिथ्यात्व गुणस्थानस [२] सास्या-दनः [३] मिधः [४] अव्यतिसम्यस्त्वदृष्टिः [५] देशवतीः [६] प्रमत्तमंयतः [७] अप्रमत्तसंयतः [८] निवृत्तीवादगः [९] लतिवृत्तीयाद्मः १२० सुभ्मसम्परापः। ११० वर्षास्त्रमोपः १२० जीरमोरः १३० संयोगीः (१४० थपोगी गुणम्यासफः

[२] लजगज्ञार-- १. मिण्याच गुणस्यातको तीत भेद

भनादी भनगा (अभायकी अपेक्षा) [२] अनादी नाम्य भारापेक्षा । ३ मादीमारा [सम्यक्ष्य प्राप्त करके पीता विभागामाँ गया उसकी अपेक्षा | और भिष्यास्य दो प्रकारका है परा गयक भिष्यास्य दो प्रकारका है परा गयक भिष्या कि जिनमें एकेन्द्रिय बेरिन्टिय पीरित्य भीर अगदी पनेन्द्रियमें आवण भिष्या- व ने भीर पैनेन्टिय कि तिनेक रूपना भिष्या भिष्या कि ने स्वाप्त कि ने स्वाप्त भिष्या भीर कि ने स्वाप्त भिष्या भीर विस्था भीर पीरित्य कि ने स्वाप्त भीर कि ने स्वाप्त भीर

- तीपको वर्तीय धर्ण-नेगी हित्तेक डोक प्रतिष्य वर्णको पीच तर्नी मानत है। पेपट चर्च हिस्ते ही को जीव स्टब्ट हे यह एक दिस्स का सिष्यास्य है।
- र । जर्त'त्रको जीव शार्र-चैसे जिलने जसलमें पदार्थ हासे स्टब्स के कि सालि जड़ पदा गेंकों भी जीव माने विश
- त स्थापा जलाभु भने-याने, ना पच महाबत, पाच स्थिति, त्रति स्थित स्टिन्डाचारमें प्रवृति करनेपालेका साप् नम्जा निर्
- त अस्माका साम् भारत्यमा आरम्ब परिवद्दः वासः, राज्यः अदस्योदः पंत्रियाणः तन्यः सस्यता जीवीका वी स्वरः, प्रत्यः वि
- व्यक्ति वर्ष वर्ष वर्ष प्रतिमा मन्य और, मपादि
   इ. १. वर्ष ममें वर्ष वर्ष वर्ष विश्वान्य है।
- ६ वर्षकः वर्षवर-नगः यहः हःम नयः पंचाति नापनः रत्यम् स्थाना, फनुषान द्वा इत्यादि वन्नवेशा स्थानार्थे प्रिष्ठ

- (७) मोक्षमार्गको ससारका मार्गश्रद्धे-जैसे ज्ञान दर्शन चारित्रादिको ससार समझे। "मि॰
- (८) ससारके मार्गको मोक्षका मार्ग श्रद्धे-जैसे मृतककी पीछे पींड, श्राद्ध, ओसर, बलीदानादिको मोक्ष मार्ग समझना। मि॰
- (९) मोक्ष गयेको अमोक्ष समझना-जैसे केवलज्ञान प्राप्त करके मोक्ष गयेको फिर आके अवतार लेगे ऐसा कहना। मि॰
- (१०) अमोक्षको मोक्ष कदना-जैसे कृष्णादिकी अभी मोक्ष नदी हुषा उनको मोक्ष हुवा मानना। मि॰
- (११) अभिग्रह मिथ्यात्व-जेसे मिथ्यात्व हठ, फदाग्रहको पक्तडकर कुगुरु, कुदेय, कुर्धमपर ही श्रद्धा रक्वे अपने ग्रहण कियेको मिथ्या समझने पर भी न छोडे। मि॰
- (१२) अनभियह मिथ्यात्व-जैसे कुदेव, कुगुरु, कुर्धमपर वैसे ही सुदेघ, सुगुरु, सुधमपर एक सरीखी श्रद्धा रखे सबको एक सरीखा माने। मि॰
- (१३) सदाय मिथ्यान्व-घीतरागके वचनीपर सकल्प विक नप करना और उसपर सदाय करना । मि०
- (१४) अनाभोग मिथ्यात्व-जिसको धर्माधर्म, दितादितका बुछ भी ख्याल नहीं हैं अजाणपनेसे या वेदरकारीसे दरएक काम करता है। मिथ्यात्वादि को सेवन करता है मि॰
- (१५) अभिनिवेश मिथ्यात्व-धर्माधर्म सत्यासत्यकी गवे-पणा और विचार करके उसका निध्य होनेपर भी अपने दृठकौ नहीं होडना। मि॰
- (१६) हो बिक मिथ्यात्व-होकों के देखादेखी मिथ्यात्वकी किया करे अर्थात् धन पुत्रादिके हिये हो बिक देवों की सेवा उपासना करे। मि॰

- (१७) लोकोत्तर मिश्यात्म-मोक्षके जिये करते योग्य मि करके लोकिक सुराकी इच्छा करे या गीतराग देवके पान छोत्र स्या सम्पदा भनादिकी पार्थना करे। उसे छोकोत्तर मिश्या करते हैं।
- े १८। इंगो भिश्यान्य-सीतरागक यसनींसे स्यून प्रक्ष एके तथा सीयको भंगूल प्रमाण माने या स्यून किया करें। मि
- । १९ । अधिक मिश्यात्प-पीतरायके यसनीरो अधिक म पणा करे। या अधिक किया करे—मन कृतियत किया करे। मि
- | २० 'पिपकीत भिष्यात्य कीतकागके कवनाँसे विषकी प्रत्याप करेया निषकीत किया करे - क्रिक्तिक्ति की भारण करे
- िरे ) गुरुमत भिश्यात्व असूरका सुरु करके माने जे तथम जोगी, रोयदा समसंदा समसीरीया की तिसमें सुरुष युग तदा पञ्चण सही और दिस न ही अथवा स्वदिमी पासत्य रुप वर्षात्वा कृष्टिस्याविको सहसान । मिर
- र विचयत जो रामी हवी आरम्ब उपवेकी जिन्य एक्टन राम हेय विचय कवाय तरा है ऐसे वेच हरी, हेळधर में संवर्षी कीवळा माताविका क्यामाने । मि
- त्यंगत-तेय हात्री, परण अपमी, गागानवमी स्थापारगाति लाकिक प्रथमा प्रमान कर मिर्यास्पर्क विकास कर्यात्वे
- रतः अस्य विश्यान्य-किया करते विषया प्रविधीत के कुन्यांकि साम स्थित का माधितपणा यत्रवाता । विश
- २५ । जीवनय पिरमारम देव, गृह सत्त, रवाधर्मी बादमे कर डर्र रत रिजय सक्तरक उनका अस्तिम आधारता फरे। पिर

वर २५ प्रवासना जिल्याच्य नहा । इस र स्थियाय जास्त्रका

रोंने मिथ्यात्वको ४-५-१० यावत् अनेक तरहसे प्ररुपणा की है वे सब भेद एक दूसरेमें समावेस हो सकते हैं। परन्तु विस्तार करनेका इतना ही कारण है कि बालजीव सुगमतासे समझ सके। वास्तवमें मिथ्यात्व उसीका नाम है जो सद वस्तुको असद समझे। जब सुगमताके लिये इसके जितने भेद करना चाहे उतना भी हो सकते हैं।

मिध्यात्वको गुणस्थानक क्यों कहा १ इसमें कौनसे गुणका स्थानक है ? अनादिकालसे जीव संसारमें पर्यटन करता आया है। यथा दृष्टात -दो पुरुष कीसी रस्ते पर जा रहे थे और जाते २ उन दोनोंकी नजर एक मीपके टुकडा पर पडी । एकने कहा भार ! यह चांदीका दुकडा पड़ा है दूसरेने कहा चांदी नदी यह सीपका टुकडा है। इसी तरह जीव अनादिका-लसे संसार चक्रमे फिरने हुवे कभी भी उसको ऐसे ज्ञानकी प्राप्ति नहीं हुइ कि चांदी किसे कहते हैं और सीप किसे कहते हैं। आज यह ज्ञान हुषा कि उसके मफेद रंग और चमकको देख कर कहा कि यह चादी है इसी विपरीत ज्ञानको भिश्यात्व कहते हैं और जिस वस्तुका पहिले बुछ भी ज्ञान नहीं या उसको आज विपरीतपने जानता है वह जानना यह एक किस्मका गुण है। इसी तरह जीव अञ्यवहार रासीमें अगण करते अनंत काल व्य तीत हो गया परनत वह इस वातका नहीं जानता था कि देवगुर धर्म किसे कहते हैं और क्या वस्तु हैं। आज उसकी इतना क्षयो पराम हुवा है की वह सदको असद समझता है। अब किनी वक्त सुयोग मिलेगा तो यथावत् सम्यग ज्ञानकी भी प्राप्ति हो नायगी। परनतु जय तक मिध्यात्य गुणस्थानककी धद्धा है तय-तक चतुष्क गती रपी ससारार्णवर्मे भटकता ही रहेगा विना सम्यग् हानके परम सुखको प्राप्त नहीं कर सकता।

ः २ । मास्वादन गुरास्थानकका लच्ग्-जीब अनादि

वाइसे भिण्यात्वमें रमण करता २ स्याभायद्वीने कर्म पत वरते हत्य, क्षेपाविका सयोग भित्रनेसे प्रथम औपद्मम सम्य त्यको यहण कर लाजून गणरथान कही प्राप्त करता है. यहाँ । यहार निभित्त भिलनेसे यमञ उत्तरोत्तर गुणीकी प्राप्ति । अवसँ मोक्ष सराको भी प्राप्त करलेवा है। यदि अवहा विमव भिने तो चत्र गणस्थानकारी भिरता ह्या सास्यादन गुणस्यान पर भागा है। यथा लगति कोड पुरुष सीरसांल । दूधपाक ) ह भोजन करनेके याच समन होनेपर मुख्यमा स्पाद् रहता है। इर माजिक सम्यक्तपत्री यमन करता हुवा सारवादन गणस्थान पर वाता है अवया गभीर भनाका नाव कम हाते ६ रणका इंग्ड पोल रहता है या जीवरापी वृक्ष मस्यवत्य रापी फल मो रपा प्यत्र चलते । विरुक्त विश्यात्य रापी जगीन पर परचा तय तय भारपावन गुणस्यानक महस्यामा है इसकी स्थि र जाप रोकापी है। इससे फीनसे समापी गामि हुई ? कृष ए रोजा राक्ष पूरी हुवा और उत्कव बेठ्याण अर्च पुत्रल प्रायर्त अरक जिथमा भाग जावना ।

ि विच भूगम् भनिकातं भन्नाम् तिसः श्वास्त्रकाः स्थार ह , यह अर रष्ट भीठा हाता है हसी त्रवह सिए में चारिक परिणाम सिष्यमान रहता है। यथा प्रणास्त्र किसी समर नाहा नार र स्व लाग पर्व हाता स्वतन्त्र गय उसः समय एक सिष्ठ स्व ह के वव हाता स्वतं हिय प्रला, सगर रस्तेम सिक्षमान नाम हो आउस विज्ञा स्वास्त्र स्वासी मित महाराज वहाता है दिस्स कर हो यह याता सहन स्वी और पह भावन लगा दिस्स कर हो यह याता सहन स्वी और पह भावन लगा दिस्स कर हो स्व स्वासी है है। इस्सेर यह स्वा वि बोह स्वतं है सहन्त हो कर सा सदसाहर है। इस्सेर यह स्वा वि शासन पर प्रेम नहीं और अन्य धर्म पर हेप भी नहीं। शासनके सन्मुख हुवा पर स्वीकार करनेकों असमर्थ है। जीव दूसरे गुः की माफक शक्क पक्षी है और नियमा मोक्ष जायेगा।

[ ४ ] अञ्चित सम्यगदाष्टि गु॰का लच्या चतुर्थं गु॰ प्राप्त करनेवाला जीव प्रथम ७ प्रवृत्तियांका क्षय या उपशम करता है। यथा—

- (१) अनन्तानुबन्धी क्रोध-पत्थर की रेखाके समान।
- (२) . मान-धजके स्तम्भसमान।
- (३) .. माया-वांसकी जडके समान।
- (४) .. लाभ-किरमजी रेशमके रग समान

यह चोकि छि घात करे तो सम्यक्तवकी. स्थिति करे तो याषत् जीवकी और गती करे तो नरककी।

- (५) मिथ्यात्व मोहनी -मिश्चात्वमें ही मग्न रहै।
- (६) मिश्र मोहनी-यह भी संखा और वह भी संखा (मिध्रभाव)
- (७) सम्यक्त्य मोहनी- क्षायक सम्यक्त्य को न आने दे और सम्य॰ का विराधक भी न होने दे। इन ७ प्रकृतियों के ९ मांगे होते हैं।
- १ वार प्रकृति क्षय करे ३ प्रः उपशमावे तो क्षयोपशम सम्यवस्य।
  - [२। पाच प्रः क्षय करे और २ प्रः उपरामावे ता अयोपराम
  - । ३ | हे प्रव क्षय कर १ प्रव उपरामाने तो क्षयोपराम सम्पव
- [ ४ ] चार प्रव क्षयः २ प्रव उपरामाये १ वेदे तो अयोपराम येदक सम्यवस्य हो ।
  - [६]६ प्रद्यान । प्रवास । प्रवास विकास । या

काएमे मिश्यान्तमें रमण करता २ स्वाभावहीमे कर्म पतला करके प्रवयः क्षेपादिका सयोग भिल्नोरी प्रथम औपश्रम सम्यक राशो बदण कर चर्रा गणस्थानककी ब्राप्त करता है, यहां पर अन्या निभिन्न भिन्नेसे समज उत्तरीत्तर सुणीकी प्राप्ति कर भंतमें मीभ सराकों भी प्राप्त करलेता है। यदि अव्छा निमत न भिले तो चत्रं गुणस्थानकारी निक्ता हुया साम्यादन गुणस्थानक पर भागा है यथा एतांत कोड पूरव सीरमांड ( दूधवाक ) का भोजन गरनेके याच यसन होनेपर गुलचन रयाद रहता है। इसी माफिल सम्पन्नवाती यमन समता हवा सारवादन गुणस्थानक पर आपा है अथया गभीर घराया नाव याम होते १ रणकार दारव पीठ रहता है या जीवरापी वृक्ष सम्यवत्य रापी फठ माह रथा प्रवर्तेः चलनेस सिरम्स भिष्यात्व रणी जमीन पर न पत्या तय तक मारवावन मुणस्यातक कहलाना है इसकी स्थिति य यापारीकापी है। इससे कीनसे मुणकी प्राप्ति हुई ? करण ए.र'त्। राम पत्नी हुवा और उत्क्रण वैज्ञाण अर्थ पृहल परापर्वन भग विकास भागी नावमा ।

( ' विश्व भूगा विकास भनाग तस मानंद्रका स्वाव उत्तरहा और क्य भी शहाता है स्वी नरह मिश्र मुन्यालेका परिल्याम निश्वान रहता है। यम ल्यांका किसी गमर्च नाहर उत्तर रही रहारकत मिल महाराजा प्रधानकी स्वय स्वाक व्यवस्थान पर्वत्यान स्वन्य स्वया, मगर रहते अकस्मान व्यवस्थान स्वन्य रियं व्यया, मगर रहते अकस्मान व्यवस्थान रिरुष्य हा स्याहननमं मुनि महाराज व्याना व दिर्भकर स्वयं यह वाल स्वन्त स्वी और वह सामन लगा दिर्भकर स्वयं यह वाल स्वन्त स्वी और वह सामन लगा दिर्भकर स्वयं वह वाल स्वन्त स्वावस्था होने स्वयं में हुवा दिर्भकर है वर्ष का स्वरं स्वयं स्वयं प्रस्त पास ता आव कहीं में र्यको श्रद्धा पूर्वक जाणे, सामायिक, पोषध, प्रतिक्रमण, नौकारसी आदि तप करे, आचार विचार स्वच्छ रक्षें लॉक विरुद्ध कार्य न करे, अस्थादि तुच्छ वस्तुका परित्याग करे, और मरके वैमानिकर्मे जावे। इस गुणस्थानकके प्राप्त होनेसे जीव ज० ३ उ० १५ भव करके अवस्य मोक्ष जावे।

- (६) प्रमत्त संयत गु० का लच्चण—जीव १५ प्रकृति क्षय या क्षयोपदाम करने से इस गु॰ को पाप्त करता है जिसमें ११ पर्व कही और चार प्रत्याख्यानी चौक।
  - (१) कोध-रेतीपर गाडाकी लकीर समान।
  - (२) मान-काष्टके स्थम्भ समान।
  - ( ४ ) माया-चलते हुवे बलद्के मृत्रकी धारा समान ।
  - (५) लोभ-आंखके अजन समान।

यह चोकडी सराग संयमकी घातक है। स्थिति इस चार मासकी है। और गती मनुष्यकी। इस गु॰ में जीव पंच महावत, ५ समिति, ३ गुप्ति, चरणसत्तरी करणसत्तरी आदि मुनि मारग सम्यग मकारसे आराधे और मरके नियमा चैमानिकर्मे जावे। इस गु॰ घाला ज॰ ३ उ॰ १५ भव करके अवश्य मोक्ष जावे।

- (७) घपमत्त संयत गु० का लच्य मद विषय कपाय, निद्रा और विकथा इन पाची प्रमादको छोडके अप्रमत्त पने रहे। इस गुणस्थानवाला जीव तद्भव मोक्ष जाय या उ॰ ३ भव करे।
- (=) निवृत्ति वादर गु० लत्त्रण—अपूर्वकरण शुकल भ्यान के प्राप्त होने से यह गु० प्राप्त होता है। इस गु० से नीव श्रेणी प्रार्भ करते हैं. एक उपशम और दूसरी क्षयक । जो पूर्व कही १५ प्रकृतियों को उपशमावे वह उपशम धेणि करे और जा

- । ६ | ६ प॰ उप० १ म० येरे तो उपशम सेदक सम्य०
- ि७ ] ६ प्रः क्षयः १ प्रः येवे तो क्षायिक नेदक सम्यः
- ें ८ रे ७ पन उपरामारी ती उपराम सम्यव
- १९ो७ प्र<sup>०</sup>क्षय करे तो क्षायिक सम्य०

इन ९ भागीं से फोइ भी पक भागा प्राप्त करके चतुर्य गुरु में भाते। जीपादि नो पदार्योको यथार्य जाणे और वीतरागके दायन पर सभी भद्रा रफ्यों। संघकी पूजा प्रभावनादि सम्पक्त की करनी करे नोकारशी आदि पर्या तपको सम्पक्त प्रकारे भेंद्र परस्तु पत गणलाणादि करनेको असमर्थ। वयोकि सत प्रकाल जन=पात्र्यानी चौकके श्रयोपश्चम भागसे होता है। सो यहां नहीं है। चतुर्य गर्व याने सम्पक्त्यके प्राप्त होनेसे सात मोलेका आप्रय नहीं नंधना न १। नारकी (४) नियंच (३) भूवनपति। अस्वतर अस्पतिषी (६) द्यीयेष (७) नपुंसक्षित् अस्प चित्रके नध्या हो तो भोगना पर्छ। चीके सुरु याला ज्ञा ३ भव

- (५) देश्त्रनी (आयक्त) गृ० का लहाग्र--नीय ११ चक्रियांका अया संस्थापदाम करे जिसमें ७ पूर्व कह आये हैं लोक चार अवस्थापयांनीका चोक। ययाः।
  - (१) काव त रायक महीकी रेगा समान।
  - ( ) मान शादका स्थान समान ।
  - (६) माया भेडा है लिंग समान ।
  - (अ) होज नगरका फीच या गाडीका एजण समान ।
- यह भोषता आयवण जनकी मान करनी है दिनशी रेपप का के जोर इस्टार दिवेचनी मनी होती है। इन १२ अक्तीपीक कुछ होजार को प्राचका गुरु प्राचकरना है और जायानि पना

यंको श्रद्धा पूर्वक जाणें, सामायिक, पोषध, प्रतिक्रमण, नौकारसी आदि तप करे, आचार विचार स्वच्छ रक्षें लोंक विरुद्ध कार्य न करे, अभक्षादि तुच्छ वस्तुका परित्याग करे. और मरके चैमानिकर्मे जावे। इस गुणस्थानकके प्राप्त होनेसे जीव ज० ३ उ० १५ भव करके अवस्य मोक्ष जावे।

- (६) प्रमत्त संयत गु० का लच्चण—जीव १५ प्रकृति क्षय या क्षयोपदाम करनेसे इस गु॰ को प्राप्त करता है जिसमें ११ प्र० पूर्व कही और चार प्रत्याख्यानी चौक।
  - (१) क्रोध-रेतीपर गाडाको लकीर समान।
  - (२) मान-काष्टके स्थम्भ समान।
  - ( ४ ) माया-चलते हुवे बलद्के मृत्रकी धारा समान ।
  - (५) लोभ-आंखके अजन समान ।

यह चोकडी सराग संयमकी घातक है। स्थिति इस चार मासकी है। और गतो मनुष्यकी। इस गु॰ में जीव पंच महाबन, ५ समिति, ३ गुप्ति, चरणसत्तरी करणसत्तरी आदि मुनि मारग सम्यग प्रकारसे आराधे और मरके नियमा वैमानिकर्मे जावे। इस गु॰ वाला ज॰ ३ उ॰ ६५ भव करके अवश्य मोक्ष जावे।

- (७) घपमत्त संयत गु० का लच्या—मद, विषय कपाय, निद्रा और विकथा इन पाची प्रमादको छोडके अपमत्त पने रहे। इस गुणस्थानवाला जीव तद्भव मोक्ष जाय या उ॰ ३ भव करे।
- ( = ) निवृत्ति वादर गु० लत्त्रण—अपूर्वकरण शुकल भ्यानके प्राप्त होनेसे यह गु० प्राप्त होता है। इस गु० से नीव श्रेणी प्रार्भ करते हैं. एक उपशम और दूसरी क्षपक। जो पूर्व कही १५ प्रकृतियोको उपशमांवे घट उपशम धेणि करे और जा

क्षय करे यह क्षपक श्रेणी करता है। परत्रह प्रकृति पूर्व कही और हास्यः रतीः अरती, शोकः भयः, जुगुष्मा एवं २१ प्रकृतिका भ्रय करके नीवे गुर्को प्राप्त करता है।

- ( ६ ) अनिष्ठति वादर गु० लजगा—इस गु० में औ तेद, पुरुषोद, नपुंसक वेद और संज्यलकाविकको क्षय करे।
  - (१) कोघ-पानीकी उक्तीर समान।
  - ः २ ) मान-तृणका स्थंभ समात ।
  - · 3 ) माया यांगकी होल नमान ।

यह चिक यथाण्यात चारियका घातीक है, स्थिती कीधकी द' मासकी, मानवी एक मासकी, मायाकी पन्द्रह दिनकी और रची तेपताकी एवं कट २७ प्रकृती क्षय या उपडाम करनेने उदाव मुको माम करता है।

१०) होताहोत् चीत्राची श्रेट स समित्र न्यतः इ. जर्जात्म दहीनाचीत्म और असरमामध्या प्रयासकः १३ वे गु॰ को प्राप्त करें और तेरवें गु॰ के प्रथम समय अनन्त केवल ज्ञान अनन्त केवलदर्शन अनन्तचारित्र अनन्तदानलिक्ष, लाभल-विध, भोगलिक्ष, उपभोगलिक्ष, और वीर्यलिक्षिको प्राप्त करें। इस गु॰ पर ज॰ पक अन्तर म॰ उ॰ आठ वर्ष कम पूर्व कोड रह कर फिर घौददें गु॰ में जावे। यहां पांच लघु अक्षर (अ इ उ ऋ लृ) उचार्ण काल रह कर पीछे अनंत, अन्यावाध, अक्ष्य, अविनाशी, सादी अनंत भंगे मोक्ष सुखको प्राप्त करता है।

- (२) कियाद्वार—कियाके पांच भेद है-आरभीया प रिगृहिया, मायावत्तीय, अपचलाणीया और मिथ्यादर्शनवत्तीया पहिले और तीजे गु० में पांचों किया लागे. हुजे चौथे गु० चार विया मिथ्यादर्शन की नहीं। पांचमें गु० तीन किया (मिथ्या द० अष्टत० नहीं) हुछे गु० दो (आरम्म० माया०) किया तया ७-८-९-१० गु० एक मायावतीया किया और ११-१२-१३-१४ गुण० पाचों किया नहीं, अकिया है।
- (४) वन्धद्वार प्रथम गु॰ से तीसरा वर्जके सातमें गु॰ तब आयुष्य वर्जके सात कर्म वान्धे और आयुष्य वाधता हुवा ८ कर्म वांधे तथा ३-८-९ वे आयुष्य वर्जके सात कर्म गांधे आयुष्य वर्जके सात कर्म गांधे आयुष्य वर्जके सात कर्म गांधे आयुष्य क्या अवन्धक है। दश्चमें गु॰ हो कर्म (आयुष्य मोड॰ वर्जके ) बाधे ११-१२-१३ गु॰ एक साता वेदनी वांधे और चौद्यां गु॰ अवंधक है।

नोट जि॰ छ॰ बंध स्थानक—चेदनीयका जि॰ यधस्यान तेरचे गु० तथा झानाधिणय-दर्शन॰ नाम॰ गोत्र॰ अतराय कर्म-का जि॰ दंध दश्चें गु॰ और मोहनी० का जि० चन्ध स्थान नोचें गु० हैं तथा उत्कृष्ट दंध सातों कर्मका मिथ्यात्व गु॰ में होता हैं।

- (१) उद्यक्ष न प्रयम्भ द्रायं गुश्तक आठी समेकि। उदय तथा ११ १२ ग्रन्थात कमीका उदय मोदनीय पर्नके और १३-१२ प्रत्याप भणाती कमीका उदय ग्रेडनी शामश्राप्य अ
- (६) उद्दीरणा द्वारं -प्रथमने तीनरा मृत्यांके छो महत्तक ७ ८ याम उद्दीरेश (आपूर्य याक्ति) तीचे मृश्मात क्में उद्देश ८-९ में युव हे याम उद्दीरे आयुव नेद्वी यांकि। दूसमें य ५-६ कर्ष उद्दीरे [पांचराजामोदः याँ ] द्वारार्थ महत्त्वे द्वीरे। यार्य मृश्मात या यो उद्दीरे (यात्राजा द्वारं साथ क्षीर (३-१४ में उद्दीरणा नहीं है।
- (१) सत्। हार-प्रवानि इंग्यारवें मुन्तक आठी कमीको स्ट्या है। भारतवं मुन्ताल कथको सत्ता मात्रवीन वर्तके और १९७२ मुन्तार अपाति कथकी स्टा है।
- (८) विशिष्ट हार प्रायमें बताबाय के कारों कार्यों ही विजय तथा कर के वे मुख्यात क्यों हो। मोदती पार ) और कर रह मुख्यार नेपालि कार्याही विशेष होती है।
- (१) महिमा द्वार सहाम । भगावा है वहनाहमा, क्वार याम द्वाराम सानि वहान ह्यारिय और वार्याचा । प्रश्ने और वाल स् इह अल्सा (सान व्यक्ति वजा) वदा र व म् , क्वारमा (व्यक्ति वज्ञे ) व्या प्रविध्य वजा भवाव कारों अल्मा व म १० १३ म आयम सान । ववण्य वजा , जोर पोन्म मृह र अल्या (क्वाय, याम) वजेंगे )
- ्ष्रः अस्य हारण्डात्रणात्र वित्यात्र वर्तत्रणात् जन्म विशेषास्य प्रमान कीर्ताः स्थानी वर्तत्रः । अत् चित्रार्णे स्थाप्तां स्थाप । १००० वर्तत्रः १००० वर्तत्रः ।

७-८-९-१० गु॰ में दो कारण कषाय और योग।११-१२-१३ गु॰ में एक कारण योग।और चौदव गु॰ में कारण नहीं।

- (११) भाव द्वार-भाव पांच-औपशमिक भाव, क्षायि-कभाव, क्षयोपशमिक भाव, औदयिकभाव, और परिणामिक भाव। १-२-३ गु में भाव ३ उद० क्षयो० और परि०। ४ से ११ गु० तक पाचों भाव। १२ गु० में चार भाव (उपशम वर्जके)। १३-१४ में ३ भाव क्षयो० वर्जके।
- (१२) परिसह द्वार-वाबीस परिसह देखो शीव्रधोध भाग १॥ प्रथमसे नौंबें गु॰ तक २२ परिसह, जिसमें पक समय २० वेदे-शीत, उप्ण और चलना, वैठना १न चारमेंसे दो प्रति पक्षी छोडके। १०-११-१२ गु॰ में १४ परिसह आठ मोहनीका चर्जके एक समय १२ वेदे। १३-१४ गु॰ ११ परिसह वेदे वेदनीय कर्मका।
- (१२) अमर द्वार-३-१२-१६-गु॰ में मरे निह शेप ११ गु॰ में मरे। वास्ते तीन गु॰ अमर है।
- (१४) पर्याप्ता द्वार-१-२-४ गु॰ पर्याप्ता, अपर्याप्ता दोवे दोष ११ गु० में केवल पर्याप्ता दीवे।
- (१५) स्राहारीक द्वार-१-२-४-१३ गु० में आहारी. अणाहारी दोनो और नौ गु० में केषल आहारी। और चौदवा गु० केषल अणाहारी।
- (१६) संज्ञा द्वार-संज्ञा चार-आद्वार संज्ञा.भय॰ मैथुन॰ परिचद्द॰ पदिले गु॰ से पांचर्षे गु॰ तक चारों मज्ञा नथा छट्टे गु॰ भजना और दोष ९ गु॰ में नो संज्ञा।
  - (१७) श्रीर द्वार-शरीर ५ औदारिक विकिय, आहा-

रकः तेलम और कार्मण । प्रथमसे पांच वे गु॰ तक शरीर ४ पावे आतारक नहीं तथा हाउँ सातव गु॰ में शरीर पांच और शेव ७ गुण॰ शरीर तीन औरारिकः तेजमा कार्मण।

- (१८) संहतन हार-संहतन ६-यसप्राभनाराय संह-नन, प्राभ नारात्र, नारायर, अर्द्ध नारायर, कीलिकार छेयह स्तत्रन व्यामसे छुदे युर तक होओं सहनन होय ८ युर में एक तट क्यभनारात्रर संदनन होता है।
- (१६) गस्थान हार-संस्थान है है, समनतवादि-सीद
- (२०) ोद छार सद सीन, पहिलंग नीय मुरु तक तीनी इक इंग्रेप के मुरु में अपेदी।
- (२१) मृत्याय ज्ञान-मृत्याय २५ है। जिनमें १६ मृत्याय । ते भूषा है। पहिन्दे दूसरे गुः में २५ मृत्याय । ते ४ मृत्ये अन्तर्भाव । ज्ञान निवास । ज्ञान । ज्
- ्र २ मंदी डीर-पहिले, दूसरे गुर्वे स्पी असंज्ञा इ.स. वक्तर सीत हार है। १३-६५ गुर्वा संशी ना असशी, १५२० मुख्या है।
- (२३) माहुना हार समज्ञान मान-नेहनी, क्याय, ५. १० किया जनस अहारीक, भपनी माहुमान १००० • कु से कुत्र समुद्र क्या तीज पुरुषे तीन सिंहती स्वाय

१६५

वैक्षिय० छट्टे गु० में छै समु० केवली वर्जके। तेरवे गु० एक केवली समु० शेष ७ गु० में समुद्घात नहीं।

| ચુ∙ | २४<br>गति | २५<br>जाति | २६<br>काय | २७<br>जीवभेद | २८<br>योग | २९<br>उपयोग | ३॰<br>लेज्या | ३१<br>इष्टि |
|-----|-----------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
| १   |           | ا م ا      | ६         | १४           | १३        | દ્          | ६            | १           |
| 7   | ម         | ક          | १         | ξ            | ६३        | Ę           | Ę            | Ę           |
| ३   | 5         | १          | <b>ং</b>  | १            | १०        | Ę           | Ę            | ۶           |
| ક   |           | १          | 8         | २            | १३        | Ę           | Ę            | Ę           |
| ۹   | २         | ٤          | ξ         | र            | १२        | ६           | ६            | ٤           |
| E   | १         | ٤          | १         | ٤            | १४        | હ           | Ę            | Ę           |
| ی   | ٤         | ٤          | ٤         | ٤            | ११        | ७           | av.          | Ę           |
| 2   | १         | ξ.         | Ę         | ٤            | ६         | હ           | Ę            | ۶           |
| 9   | ٤         | ٤          | Ł         | ٤            | ٩         | હ           | ξ            | \$          |
| १०  | ٤         | 1          | ٤         | ٤            | 6,        | હ           | ξ            | ٤           |
| ११  | ٤         | 1          | ٤         | ١ ٤          | 9         | v           | ٤            | F           |
| १२  | ર ક       | 1          | ٤         | ٤            | ٩         | ঙ           | र            | ٤           |
| १३  | 3         | \$         | ٤         | १            | G-3       | ૨           | Ę            | <b>5</b>    |
| १४  | 3         | 1          | ٤         | }            | С         | ર           | c            | ٤,          |

<sup>(</sup>२२) ज्ञान द्वार-पिट्टले. नीमरे गु॰ में तीन अज्ञान। २-४-५ गु॰ में तीन ज्ञान छट्टेसे बारहवे गु॰ तक पार ज्ञान और तेरवे. चोट्टें गु॰ एक वेवल ज्ञान।

ध्यान, धर्म ध्यान, शुवल ध्यान। १-२-३ गु० मेध्यान दो आति रौद्र० तथा ४-५ गु० तीन (आर्त० रौद्र० धर्म ध्यान) छट्ठे गु आर्त० धर्म ध्यान। सातमे गु० मेधर्मध्यान और शेष गु० में केवल शुवल ध्यान है।

- (38) हेतुद्वार-हेतु ०७ है. वपाय २५ योग १५ अवृत १२ (५ इन्दो ६ काय १ मन) और मिथ्यात्व ५ पचवीस प्रकार से नं० ११ से १५ ) पवं ५७ हेतु। पिहले गु॰ में पचावन (आहा रक आहारीक मिश्र वर्जके)। दृजे गु॰ में पचास (पांच मिथ्यात्व वर्जके)। तीजे गु॰ १३ हेतु (अनतानु वन्धी चौक और तीन योग वर्जके) चोथे गु॰ १६ हेतु (तीन योग वर्धीया) पाचंच गु॰ ३९ हेतु अपत्याख्यानी चौक, औदारिक मिश्र, कार्मण योग और अस जीवोंकी अवृत्त दशी । छठ्ठे गु॰ २६ हेतु -यहा आहारक मिश्र योग वधा ओर अवृत्त ११ प्रत्याख्यानी चौक घटा। मातम गु॰ ११ हेतु वंविय मिश्र, आहारक मिश्र वर्जके । आठवे गु॰ २२ हेतु (आहारक चंविय योग वर्जके ) नोच गु॰ १६ हेतु (हास्य छक वर्जके ) दश्चे गु॰ नो योग १ ६ इवल लोभ पवं १० हेतु । १६-१० गु॰ हेतु नो (नोयोग) तेरच गु॰ ५-७ हेतु (योग) चोदमें गु॰ अहेतु।
- (४०) मार्गणाद्वार-एक गुणस्थानसे दूसरे गुणस्थान जाना उसको मार्गणा षहते हैं-पहिले गु॰ की मार्गणा ४ पहिले गु॰ बाले २-४-५-७ गु॰ जाये। इसरे गु॰ बाला मिथ्यान्य गु में आये. तीजे गु॰ बाला १ ४ गु॰ में जाये। चौधे गु॰ बाला १-२-३-४-७ गु॰ में जाये। पाचर्ये गु॰ बाला १-२-३-४-७ गु॰ में जाये। सानमें गु॰ बाला ४-२-१-४ गु॰ में जाये। सानमें गु॰ बाला ४-६-८ गु॰ जाये, आटमें गु॰ बाला ७-९-४ गु॰ में जाये।

<sup>🤊</sup> औदारिक मिश्र, वैविय मिश्र और दार्मण ।

ध्यान, धर्म ध्यान, शुवल ध्यान। १-२-३ गु० में ध्यान दो आर्ति० रौद्र० तथा ४-५ गु० तीन (आर्ति० रौद्र० धर्म ध्यान) छट्ठे गु० आर्ति० धर्म ध्यान। सातमे गु० में धर्म ध्यान और शेष गु० में केवल शुक्ल ध्यान है।

(३६) हेतुद्वार-हेतु ५७ है. वपाय २५ योग १५ अवृत १२ (५ इन्दो ६ काय १ मन) और मिथ्यात्व ५ पचवीस प्रकार से न० ११ से १५) पवं ५७ हेतु। पिहले गु॰ में पचावन (आहारक आहारीक मिश्र वर्जके।। हुजे गु॰ में पचास (पांच मिथ्यात्व वर्जके)। तीजे गु॰ ४३ हेतु (अनतानु वन्धी चौक और तीन योग वर्जके) चोथे गु॰ ४६ हेतु (तीन योग वधीया) पांचव गु॰ १९ हेतु अपत्यार यानी चौक, औदारिक मिश्र, कार्मण योग और प्रस जीवोंकी अवृत्त दशी । छट्ठे गु॰ २६ हेतु-यहा आहारक मिश्र योग वधा और अवृत्त ११ प्रत्यारयानी चौक घटा। सातम गु॰ १९ हेतु व्हित्य मिश्र, आहारक मिश्र वर्जके। आठवे गु॰ १२ हेतु (आहारक विषय योग वर्जके) नोष गु॰ १६ हेतु (हास्य-छक वर्जके) हक्षव गु॰ नो योग १ ६ इवल लोभ पवं १० हेतु। १६-१२ गु॰ हेतु नो (नोयोग) तेरवे गु॰ ५-७ हेतु (योग) चोहमें गु॰ अहेतु।

(४०) मार्गणाद्वार-एक गुणस्थानसे दूसरे गुणस्थान जाना उसको मार्गणा कहते ए-पिहले गु॰ की मार्गणा ४ पिहले गु॰ बाले २-४-५-५ गु॰ जावे। दूसरे गु॰ बाला मिथ्यान्य गु में आये. तीजे गु॰ बाला १-४ गु॰ में जावे। चीथे गु॰ बाला १-२-३-४-५ गु॰ में जावे। पांचवें गु॰ बाला १-२-३-४-५ गु॰ में जावे। सातमें गु॰ बाला ४-२-२-४ गु॰ में जावे। सातमें गु॰ बाला ४-६-८ गु॰ जावे, आहमें गु॰ बाला ७-९-४ गु॰ में नावे।

९ औदान्ति मिश्र, वेदिए मित्र और वार्मए ।

- (२२) दशीन हार प्रथमने याग्ही गु॰ तक तीन द्रशीन नेगर्वे नीद्वे एक केपा दर्शन।
- (२४) सम्यक्त हार-मम्यक्ति ६ भद-शायक, श्रयो-पराम, उपराम, पेदक और सास्पादन । पतिचे और तीमरे, ए सम्प्रतार नहीं, दूसरे गुरु साम्पादन स । चौगांसे मार्तर एक्स पार, साम्पादन पर्वके । तीचे गुणम्यान द्रशंप पुर इप्पार्गे गुरु दो सर् (शाव उप ) और १२ १३-१४ गुरु पक प्राप्त सम्प्रतार है।
  - (२५) पारिप्रारं न्यारियके ५ भेट सामायकाटि -१ १ १ १ १ में चारिय नहीं (पान ये युव चारियानारिय) ज्ञालस्य संभीत नारिय (सामा हादोः परिट) आउप न्योगसः सा नारिय (सामा ज्ञाः । द्वाम सुट सुध्मसम्पराय नारिय भीत १९ १४-१३ १४ में सुट में सधारयात नारिय।
  - ५) निर्मे हाइसि नियहाक हा भेव-पुठाव, स्वर्षः परिस्तित्व, क्षाय कठाति, नियस्य और स्नातक। प्रधासन पांचिय में अब नियदा नियदा नियं । हिन्दु, सालचे में नियदा सार क्राया । जादी अक नियदा से नियदा नीत ' स्वय्य कठावे में भे क्षा । स्वर्षः १९ में में क्षा । स्वर्षः १९ में में स्वयं ने किंद्रा किंद्रा के किंद्रा किंद्रा के किंद्रा किंद्रा के किंद्रा किंद्रा के किंद्रा किंद्रा किंद्रा के किंद्रा के किंद्रा के किंद्रा के किंद्रा के किंद्रा किं
  - (१८) रमी(सरणद्वान्स्योगनाम नाम नेद निवा वदः अभिवासको जलानवानी जोग पिनयवानी पदिचे गु जल तल दिया वानी निवाल में मना सन्ता सामवानी बीग भिन्न र तो । त्य मार्ग में गुरु म सम सम्बर्ग वियायानी ।

<sup>ें ,</sup> त्यानदार त्यानक वार सन जाते यान और

ध्यान, धर्म ध्यान, शुबल ध्यान। १-२-३ गु० में ध्यान दो आर्त० रौद्र० तथा ४-५ गु० तीन (आर्त० रौद्र० धर्म ध्यान) छट्ठे गु० आर्त० धर्म ध्यान। सातमे गु० में धर्म ध्यान और शेष गु० में केंबल शुक्ल ध्यान है।

(38) हेतुद्वार-हेतु ५७ है. ष्रषाय २५ योग १५ अवृत १२ (५ इन्दो ६ काय १ मन) और मिश्यात्व ५ पचवीस प्रकार से नं० ११ से १५) पवं ५७ हेतु। पिहले गु॰ में पचावन (आहारक आहारीक मिश्र वर्जके)। दुने गु॰ में पचास (पांच मिश्यात्व वर्जके)। तीने गु॰ १३ हेतु (अनंतानु वन्धी चोंक और तीन योग वर्जके) चोंथे गु॰ १६ हेतु (तोन योग वधीया) पांचय गु॰ ३९ हेतु अपत्याख्यानी चौक, औदारिक मिश्र, कार्मण योग और इस जीवोंकी अवृत्त दली छे हे गु॰ २६ हेतु-यहा आहारक मिश्र योग वधा ओर अवृत्त ११ प्रत्याख्यानी चौक घटा। सातमें ग॰ २१ हेतु वित्य मिश्र आहारक मिश्र वर्जके । आठवे गु॰ २२ हेतु (आहारक वित्य योग वर्जके) नौंच गु॰ १६ हेतु (हास्य-छक वर्जके ) दशवे गु॰ नो योग १ ५ इवल लोभ पर्व १० हेतु। १६-६२ गु॰ हेतु नो (नोयोग तेरच गु॰ ५-७ हेतु (योग) चोंदमें गु॰ अहेतु।

(४०) मार्गणाद्वार-एक गुणस्थानसे दूसरे गुणस्यान साना उसको मार्गणा बहते हैं-पिहिले गु॰ की मार्गणा ४ पिहले गु॰ बाले १-४-५-७ गु॰ जाये। इसरे गु॰ बाला मिध्यान्य गु में आये. तीजे गु॰ बाला १-४ गु॰ में जाये। बीधे गु॰ बाला १-२-३-५-७ गु॰ में जाये। चाला १-२-३-५-७ गु॰ में जाये। चाला १-२-१-५-७ गु॰ में जाये। सातमें गु॰ बाला ४-१-४ गु॰ में नाये। सातमें गु॰ बाला ४-६-८ गु॰ में नाये।

१ औदारिक किए वैदिय किए और बार्मए ।

हों से गुरु कराए ८-१०-४ मुन में जाये। दशमें गुरु वाटा ९-११-१२ ४ मुन में जाये देखारमें गुरु वाला ४-१० मुरु में जाये वारमें रूर जाना नेरमें गुरु जाये तेरवे बाता चौद्ये। गुरु जाये। भीर सोंद्रोत वाता मीत्र जाये।

(४१) जीवयोनिज्ञार-योनो ८८ लक्ष है। पदिने पर्ध में - नप्त, तूनने कि में ३२ तक्ष, तीने एक में २६ तक्ष, चीथे पर्ध में २६ तक्ष, चीथे पर्ध में २६ तक्ष, पांतमें एक में २८ तक्ष, छट्टे एक में १४ तक्ष, मानमें १२ वि पर्दात्त पर्दामें १० तक १४ तक्ष।

( -) रेडिन्डार-पितिष्ठे गण में २४ दंडक दूनेमें १९ इंदर पायरवायर पर्तेष शीते गण्में ६ दंडक (तोनविक्षे रेपप पर्वेश प्रयोग गण्में १६ व पासमण में दो दर और स्टार स्पर्धेश तक प्रयोग हुन।

(५३) निषया भननापार १ ४ - ६-७०१३ ए० में नि राम चार्य निर्वाय भारामा में भनना। चारहवे गु॰ तक ज॰ संख्याते सेकडो उ० सं० सेकडो । तेरहवे स॰ गु॰ प्रत्येक कोड । चौदहवे गु॰ ज॰ उ॰ प्रत्येक सो जीव मीले। इति द्वारम्।

- (४५) चेत्र प्रमाण द्वार एक जीवापेक्षा पहले से चोथे
  गुणस्थान तक ज॰ अंगुलके असल्यातमे भाग उ० दजार योजन
  साधिक क्षेत्रमें होवे। पांचवे गु॰ ज॰ प्रत्येक हाथ उ॰ हजार
  योजन। छटे गु॰ से वारहवे गु॰ ज॰ प्रत्येक हाथ उ॰ पांचसा
  धनुष्य, तेरहवे गु॰ ज॰ प॰ हाथ उ॰ स्व लीकमें चौददवे गु॰
  ज॰प॰ हाथ उ॰ पांचसो धनुष्य। बहुत जीवोंकि अपेक्षा पहले गु॰
  ज॰ उ॰ स्व लोंकमें, दूसरे गु॰ से वारहवे गु॰ तक ज॰ लोक के
  असल्यातमें भाग उ० लोकके असंख्यातमे भाग तेरहवे ज॰
  लोक॰ असं॰ भाग॰ उ॰ स्व लोकमें। चौदहवे गु॰ ज॰ लोक॰
  असं॰ भाग, उ० लोकके असल्यातमे भाग इति।
- (४६) निरान्तर द्वार जघन्यापेक्षा पहले गु॰ सर्वदा यानि सर्व कालमें पहले गुणस्थानमें जीव निरान्तर आया करते हैं दूसरे से चौद वे गुणस्थान तक दो समय तक निरान्तर आये। उत्ह्रष्टापेक्षा-पहले गु॰ सर्व काल तक निरान्तर आये। उत्ह्रष्टापेक्षा-पहले गु॰ सर्व काल तक निरान्तर आये। दूसरे तीसरे चोथे गु पल्योपमचे असंख्यात भागके काल जीतनी यखत आये। पांचये गु॰ आवल्लिकाके अस० भाग॰ छटे सातये गु॰ आठ समय तक निरान्तर आये। आठवे से इग्यारये गु॰ तक सख्यात समय तक, वारहवा आठ समय तक, तेरहवा सर्वदा चौदहवा आठ समय तक जीयों को निरान्तर आया करता है इति।
- (४७) स्थितिहार—जघन्य स्थिति अपेक्षा पहले तीसरे गृ॰ अन्तर महुर्ते. दूमरे से इग्यारचे तक पक समय. यार-हवे. तेरहवे चौदहवे. कि अन्तर महुर्ते कि जघन्य स्थिति हैं

नीम गुरुवाण ८-१०-४ गुरुमें नावे दशमें गुरुवाला ९-११-१२ ४ गुरुमें नावे दरवारमें गुरुवाला ४-११ गुरुमें नावे वारमें गुरुवाल नेरमें गुरु नावे वेरवे बादा चौद्वे गुरुनावे। और चौद्वेण वाला मोथ नावे।

(४१) जीवयोनिज्ञार-योनी ८८ तक्ष है। पहिले पर में १५ तक दूसरे रुमें ३२ तक्ष, तीजे गर्म २६ तक्ष, सीचे पर में २२ तक पोत्रमें रुमें १८ तक्ष, छड़े कि में १४ तक्ष, मानमें गर रोगाव पोत्रमें १८ तक १५ तक्ष।

्ते । निषमा भाषात्राहरू ५ ६ ६-१-१३ यूर्म नि युर्व र विकेडाय चार १२ में सत्तना। चारहवे गु॰ तक ज॰ सल्याते सेकडो उ० सं० सेकडो । तेरहवे त॰ गु॰ प्रत्येक कोड । चौदहवे गु॰ ज॰ उ॰ प्रत्येक सो जीव मीले। इति द्वारम्।

- (८५) चेत्र प्रमाण द्वार—पक जीवापेक्षा पहले से चोथे
  गुणस्थान तक जि अंगुरुके असल्यातमे भाग उ० हजार योजन
  साधिक क्षेत्रमें होने। पांचने गुण्जि प्रत्येक हाथ उ० हजार
  योजन। छटे गुण्से वारहने गुण्जि प्रत्येक हाथ उ० पांचसी
  धनुष्य, तेरहने गुण्जि प्रवास उ० संब लोकमें चौदहने गुण्जि हाथ उ० पांचसी
  धनुष्य, तेरहने गुण्जि प्रवास उ० संब लोकमें चौदहने गुण्जि हाथ उ० पांचसी धनुष्य। बहुत जीवोंकि अपेक्षा पहले गुण्जि उ० सर्व लोकमें, दूसरे गुण्से वारहने गुण्जिक जारहे का संब लोकमें, दूसरे गुण्से वारहने गुण्जिक असंख्यातमें भाग उ० लोकके असंख्यातमें भाग हित।
- (४६) निरान्तर द्वार जघन्यापेक्षा पहले ए॰ संवदा यानि सर्घ कालमें पहले एणस्थानमें जीव निरान्तर आया करते हैं दूसरे से चौद वे एणस्थान तक दो समय तक निरान्तर आवे। उत्कृष्टापेक्षा पहले ए॰ सर्घ काल तक निरान्तर आवे। उत्कृष्टापेक्षा पल्योपमने असंख्यात भागके काल जीननी वखत आवे। पांचवे ए॰ आषिलकाक अस० भाग॰ छट सातवे पु॰ आट समय तक निरान्तर आवे। आटचे से इग्यार्थे ए॰ तक सख्यात समय तक, वारद्दवा आट समय तक तेरहवा मर्वदा. चौद्दवा आट समय तक जीवों को निरान्तर आया करता है इति।
- (४७) स्थितिद्वार—जघन्य स्थिति अपेक्षा पहले तोसरे ए॰ अन्तर महुर्त. दूनरे से ह्रायारचे तक एक समय. चार-हवे. तेरहचे चौदहवे. कि अन्तर महुर्त कि जयन्य स्थिति हैं

इत्तराविक्षा पहले ग अभन्यापेक्षाः अनादि अस्त, भन्यापेक्षा भनादि सान्त मितपाति यानि सम्पत्यसे पडा हुना कि देशोना भाषा पुरूतः दूसरे ग॰ हो अयलिका तीसरे ग॰ अस्तर महुते सोपा ग॰ हासड सागरीपम साधिक पांचने छुटे गु० देशोन गोप पूर्वः सातना से यारहने तक अस्तर महुतं, तेरहने ग० देशोना कोड पूर्व सौद्दाने ग० पंच हम्माक्षर उभारण जीतनी भन्तर महुतं कि स्थिति हति।

(४८) अन्तर हार- नगर जीवापक्षा पहले ५० ज अवस्य मण्डे उद्यान सामराम माधिक, दूसरे ५० जमन्य प्रापंपमी असंस्थानों आस, तोसरं । ते इस्यारों १० तम अवस्य प्रापंपमी असंस्थानों आस, तोसरं । ते इस्यारों १० तम अवस्य प्रापं ते दूसरे से इस्यारा तक क्षाना अर्थ पृष्ठि कार्य सारकों ते तर स्वीत को ति स्थान जीवीरि राजा-प्रापं भें अन्तर तही हुसर सहयास्य भूणस्थानों जल पर समय उत्पर्व प्रापंपालों आस अस्व भाग तीसरे में प्रापंपालों कार्य, साथ प्रापंपालों कार्य कार्य कार्य कर राजा स्थान साम, साथ पर सात दिन, गांची में कार्य कर राजा कार्य नीचे प्रापंपालों कार्य कर राजा सामर्थ कर सम्बन्ध कर सम्बन्ध कर सम्बन्ध कर सामर्थ कर सम्बन्ध कर सम्बन कर सम्बन्ध कर सम्बन्ध कर सम्बन्ध कर सम्बन्ध कर सम्बन्ध कर सम्व कर सम्बन्ध कर

ख्यात वार आवे दूसरा पाच धार आवे तीजा चोथा गु॰ अस॰ चार आवे, पांचवा छट्ठा सातवा, प्रत्येक दजार वार आवे आठवा नौवा दशवा गु॰ नौ घार आवे इग्यारवा गु॰ पांच वार आवे. बारहवा तेरहवा चौदहवा एक वार आवे इति ।

- ( १० ) अवगाहनाहार—ज्ञ वन्यापेक्षा, पहले से चोधे गु॰ तक अंगुलके असंख्यातमे भाग पांचवे से चौदह गु॰ तक प्रत्येक हायिक । उत्कृष्टापेक्षा पहले से चोधे गु॰ एकहजार योजन साधिक पांचवे गु॰ से चौदहवे गु॰ तक पांचसो धनुष्यिक अवगाहना है हित ।
- ( ५१ ) स्पर्शनाद्वार पक जीवापेक्षा पहले ए॰ ज॰ अंगु लके अस॰ भाग उ॰ चौदहराज दूसरे ए॰ ज॰ अएलके अस॰ भाग उ॰ छेराज उचा. तीसरे ए॰ ज॰ अए॰ छेराज उचा चोथा ए॰ ज॰ अ॰गु उ॰ निचा द राजा उचा पाचराज। पांचवेसे चौदह पे ए॰ तक ज॰ प्रत्येक हाथ उ पांचवे ए निचो उचो पाचराज छठे ए॰ से इग्यारवे ए॰ तक निचो चारराज उचो सातराज वारह वे चौदह वे पाचसो धनुष्य तेग्ह वे गु॰ सर्व लोक को स्पर्श करे। घणा जीवों कि अपेक्षा पहला गुणस्थान ज॰ उ॰ सर्व लोक स्पर्श करे, दूसरे गु॰ ज॰ अगुल वे असल्यातमे भाग उ॰ दशराज, तीसरे गु॰ ज॰ अगु॰ उ॰ सातराज, चोथे गु॰ ज॰ लोक के अस॰ भाग उ॰ आठराज, पांचवे गु॰ से चौदह वे गु॰ ज॰ लोक के अस॰ भाग उ॰ इग्यारवे ए॰ तक सातराज, वारहवा लोक के असं॰ भाग तेरहवा सर्वलोक स्पर्श चौदहवा गु॰ लोक के असल्यातवे भाग का क्षेत्र स्पर्श करे हित।
  - (५२) अल्पायहुत्व द्वार-
  - (१) सबसे स्तोष इंग्यार्वे गु॰ उपराम श्रेणीवाले ५४ हैं

उत्हरायेक्षा पहले प्र क्षेत्रज्यायेक्षा, अनादि अस्त, भव्यायेक्षा सनादि स्मान प्रतिपाति यानि सम्बन्धसे पडा हुमा कि देशोना साथा पुरूक, दूसरे ए॰ हो अवलिका तीसरे ए॰ अस्तर महुते चोषा प॰ हासड सामरोपम साधिक, पांचये छुटे प्र देशोन कोष पूर्व सात्मा से मारहये तक अस्तर महुते, तेरह्ये प्र देशोग कोड पूर्व चौद्दिये प्र पच हस्याक्षर उचारण जीतनो भ्यार महुते कि स्थिति हति।

( ४८ ) सन्तर हार— एक जीयापेक्षा पहले गा जिला सार महाँ उ हासर सामरोपम साधिक दूसरे गा जमन्य पार्याणमके भगंदगातमे भाग, तीसरे गा से इंग्यारी गा तक कार महाँ उ दूसरे में इंग्यारी तक देशांगा अर्ह पुरुष्ठ कार वारही है ने हो चीयहोंग गा अन्तर नहीं है। घणा जीवंकि यो उा-पहले हैं। अन्तर नहीं दूसरे से इंग्यार में गुण्यानों के गा समय उत्कृप दूसरे हैं। आयित्यामें असंश्राम गाम तिसरे हैं। घणा च अस्त्यायों भाग, चीथं हैं। सात दिन, पार्वी हैं। चार पार अस्त्यायों भाग, चीथं हैं। सात दिन, पार्वी हैं। चार हैं। प्रस्ति हैं। सान साम सामहिंग नरहीं

(४२) सामग्री हार-विका तीयापेला जयन्य आवे - प्रश्न स्व पेद्रवर्ष १० एक्सार आवे उत्कण आप में) पहला १, प्रश्न स्वार बार दूसरा १० हा धार, तीजी चावा परयेक ११० वर्ग प्रथा छठा सालवी १० प्रत्यक साचार भाष व्यक्त स्व द्वाया चार यार आप । इर्गास्या १६ की वर्ग प्रश्न व्यक्ता सरस्या चौठवा में एक बार आप) सन्द हो १९६ ज्ञाच्या-वह इत्स इत्यारत क्षा ज को पार आप सार १० व्यक्त सेट्टरा यह बार आप उत्यव प्रणा १० वर्ष ख्यात वार आवे दूसरा पांच धार आवे तीजा चोथा गु॰ अस॰ वार आवे, पांचवा छट्टा सातवा, प्रत्येक दजार वार आवे आठवा नौवा दशवा गु॰ नौ घार आवे इग्यारवा गु॰ पांच वार आवे. बारहवा तेरहवा चौटहवा एक घार आवे इति।

- (५०) अवगाहनाद्वार—ज्ञवन्यापेक्षा, पहले से चोथे गु॰
  तक अंगुलके असल्यातमे भाग पांचवे से चौद्द गु॰ तक प्रत्येक
  हाथिक। उत्कृष्टापेक्षा पहले से चोथे गु॰ एकहजार योजन
  साधिक पांचवे गु॰ से चौद्दवे गु॰ तक पांचक्षो धनुष्यिक अवगाहना है इति।
- (५१) स्पर्शनाद्वार-- एक जीवापेक्षा पहले ए॰ ज० अगु लके असं॰ भाग उ० चौदहराज दूसरे ए॰ ज॰ अएलके अस॰ भाग उ० छेराज उचा. तीसरे ए॰ ज० अगु॰ छेराज उचा चोथा ए० ज० अ॰ गु उ० निचा ६ राजा उचा पांचराज । पांचवेसे चौदहचे ए० तक ज० प्रत्येक राथ उ पाचवे गु निचो उचो पांचराज. छठे ए॰ से इग्यारवे ए॰ तक निचो चारराज उचो सातराज वारहवे चौदहवे पांचसो धनुष्य तेरहवे गु॰ सर्व लोकको स्पर्श करे। घणा जीवों कि अपेक्षा पहला गुणस्थान ज॰ उ० सर्व लोक स्पर्श करे। घणा जीवों कि अपेक्षा पहला गुणस्थान ज॰ उ० सर्व लोक स्पर्श करे, दूसरे गु॰ ज० अगुलवे असल्यातमे भाग उ० दशराज, ती-सरे गु॰ ज० अगु॰ उ० सातराज. चोथे गु॰ ज॰ लोकके अस॰ भाग उ० आठराज पाचवे गु॰ से चौदहवे गु॰ ज० लोकके अस॰ भाग उ० इग्यारवे ए॰ तक सातराज. चारहवा लोक वे असं॰ भाग तेरहवा सर्वलोक स्पर्श चौदहवे गु॰ लोकके असल्यातवे भाग तेरहवा सर्वलोक स्पर्श चौदहवा गु॰ लोकके असल्यातवे भाग का क्षेत्र स्पर्श करे हित ।
  - (५२) श्रन्पाबहुत्व द्वार-
  - (१) सबसे स्तोध इंग्यारचे गु॰ उपदाम धेणोबाले ५४ हैं

उन्हरावेक्षा पहले पुर अभन्यापेक्षा, अनादि अस्त, भव्यापेक्षा मनादि सारत प्रतिपाति गानि सम्बन्धसे पड़ा हुवा कि देशोना माथा पुरुल, दूसरे पुर हो अवलिका. तीसरे पुर अन्तर महुर्त चोपा एर हासर सागरोपम साधिक, पांचने छुटे पुर देशोन कोद पुन, सानया से बारहने तक अस्तर महुर्त, तेरहने पुर देशोना कोड़ पूर्व चीद्रको पुर पच हस्याक्षर उचारण जीतनो अस्तर महुर्न कि स्थिति इति।

( 82) अन्तर द्वार—एक जीवापेक्षा पहले ग० न भागा महार्ग र छात्र मागरीपम माधिक दूसरे ग्र० तमन्य पापेणमक असंस्थातमे भाग, तीनारे ग० से इस्यार्थ ग्र० तक अप्तर महार्ग उत् दूसरे से इस्यार्थ तक देशांना अहें पृत्रक काल नारही मेरहा चौक्रये ग० अन्तर नहीं है। घणा जीवींकि ग्री, ग्रा-पहाँडे प्रेट अन्तर नहीं दूसरे से इस्यार्थ गुणस्यानों ति प्रा नाम उत्कृष दूसरे में आयिलकार्थ, अन्नर भाग तीनारे प्रेर प्रा उत्कृष दूसरे में आयिलकार्थ, अन्नर भाग तीनारे प्रेर प्र प्रा में अस्यायानों भाग, वाधे प्रेर मान दिन, पांचीं प्रेर प्रा दिन छ ग्री प्रदानित मान्ये आहों नीर्थ प्रमाम हुए। प्रा प्रथम प्र प्रमास हुए। प्रथम प्रमास हुए। प्रमास वाहर्थ तेरहप्र प्रा प्रमास नहीं है इति।

ख्यात वार आवे दूसरा पांच बार आवे तीजा चोथा गु॰ अस॰ बार आवे, पांचवा छट्ठा सातवा, प्रत्येक हजार वार आवे आठवा नौवा दशवा गु॰ नौ बार आवे इग्यारवा गु॰ पांच बार आवे. बारहवा तेरहवा चौदहवा एक बार आवे इति।

- ( १० ) अवगाहनाह्नार—ज्ञधन्यापेक्षा, पहले से चोथे गु॰ तक अंगुलके असख्यातमे भाग पांचवे से चौदह गु॰ तक प्रत्येक हाथिक । उत्कृष्टापेक्षा पहले से चोथे गु॰ एकहजार योजन साधिक पांचवे गु॰ से चौदहवे गु॰ तक पांचसो धनुष्यिक अव-गाहना है इति ।
- (५१) स्पर्शनाद्वार -- एक जीवापेक्षा पहले ए॰ ज० अगु लके असं॰ भाग उ० चौददराज दूसरे ए॰ ज॰ अगुल के अस॰ भाग उ० छेराज उचा. तीसरे ए॰ ज॰ अगु॰ छेराज उचा चोथा ए० ज॰ अ॰ गु उ० निचा ६ राजा उचा पाचराज। पांचवेसे चौदहर्षे ए॰ तक ज॰ प्रत्येक दाथ उ॰ पांचवे गु निचो उचो पांचराज. छठे ए॰ से इग्यारवे ए॰ तक निचो चारराज उंचो सातराज वारह्ये चौदहवे पांचसो धनुष्य तेग्हवे गु॰ सर्व लोकको स्पर्श करे। घणा जीवों कि अपेक्षा पहला गुणस्थान ज॰ उ॰ सर्व लोक स्पर्श करे, दूसरे गु॰ ज० अगुलके असल्यातमे भाग उ० दशराज, तीसरे गु॰ ज॰ अगु॰ उ॰ सातराज. चोथे गु॰ ज॰ लोकके अस॰ भाग उ० आठराज. पांचवे पु॰ से चौदहवे गु॰ ज॰ लोकके अस॰ भाग उ० इग्यारवे ए॰ तक सातराज. चारह्या लोक के अस० भाग उ० इग्यारवे ए॰ तक सातराज. वारह्या लोक के अस० भाग तेरह्या सर्वलोक स्पर्श चौदह्या गु॰ लोकके असल्यातवे भाग का क्षेत्र स्पर्श करे इति।

(५२) अल्पावहृत्व हार-

(१) सबसे स्तोब इंग्यार्वे गु॰ उपराम धेणीवाले ५४ हैं

- (२) बारहरे पुरु याले सर पुणे (१०८) श्रपक श्रेणि
- (3) ८-९-१० पुँ० पाले परस्पर तृत्य विशेषा प्र० सी
- (४) तेरहाँ गुरु गाले स**्**गुरु प्रत्येक कोड जीवी ।
- (५) मार्च गु॰ गले मर गुर प्रत्येक मी कोड।
- (६) राहे सुव याले संव सु प्रत्येक हजार कोड।
- (१) गांना ग्राची अमं । ग्राचीर्यचापेका
- (८ हुने म् पाठे अस्व म् विक्तंन्द्रो अपना
- (९) जीने युव स्थान चाटे अगव मुक् चारगती अपेक्षा )
- 😕 ) यो ग्रमले अमर्ग सम्यक्त दशी अपेक्षा ।
- (१) पादप गृल्याने अनल्ग् सिन्धापक्षा
- (१० पिंदिरें) मु मार्टे अन मा विकेटिराय अपक्षा

मा नेत मा ना भा मन गन्म ।

- F1 6

# थांक ।। न० १०६

औ पत्तत्रमा एत पर १८ स्थानमा उत्पन्न हो इसी तरह एक ही कायमे वारंवार जन्ममरण करे।
तो असख्याते काल तक रह सके उसे काय स्थिति कहते है।

#### मूचना.

१ पुढवीकाल-द्रव्य से असख्याती उत्तिपिणी अवसिपिणी काल, क्षेत्र से असख्याते लोक ॥ काल से असख्या काल और भाव से अंगुलके असद भागमें जितने आकाश प्रदेश हो उतने लोक।

२ असंख्याते काल-द्रव्य में क्षेत्र से काल से तो पूर्ववत और भाव से आवलीकाके असं भागमें जितना समय हो उतना लोक।

३ अर्द्ध पुद्रल परावर्तन-जैसे द्रव्य से अनन्ती उत्सः अयस० क्षेत्र से अनन्ता लोक, कालसे अनंतोकाल भाव से अर्द्ध पुद्रल परावर्तन

४ षनस्पति काल-इन्य से अनंती सर्पिणि उत्सर्पिणि क्षेत्र से अनंतेलोक, कालसे अनंतोबाल. भावसे असंख्याता पुद्रगल परावर्तन ।

५ अ० अ — अनादि अनन्त। ७ अ० ना०-अनादिमान्तः

६ सा- अ०-सादि अनन्त । ८ सा॰ सा॰-सादिमान्त ।

गाथा-- जीवं गेंइंदियें काएं जोएं वेद कसायं लेसार्य।

सम्म चेर्णाण दंसर्ण संजमें उवज्ञीने छोहारे ॥ १४ ।

भासिनयं परिचें पर्जनें छुट्टेर्म सेन्नी भवंजियें चिरिमेर्ये।

एतेसित पदार्ण कायिटिई होह सायव्या ॥ २ ॥

उत्पन्न हों इसी तरह एक ही कायमे वारंवार जनममरण करे।
तो असंख्याते काल तक रह सके उसे काय स्थिति कहते है।

#### म्चना.

१ पुढवीकाल-द्रव्य से असख्याती उत्तिपिणी अवस्पिणी काल, क्षेत्र से असंख्याते लोक ॥ काल से असंख्या काल और भाव से अंगुलके अस० भागमें जितने आकाश प्रदेश हो उतने लोक।

२ अमंख्याते काल-द्रव्य से क्षेत्र से काल से तो पूर्ववत् और भाव से आवलीकाके अस । भागमे जितना समय हो उतना लोक।

३ अर्ड पुद्रल परावर्तन-जैसे द्रव्य से अनन्ती उत्सर्अयस० क्षेत्र से अनन्ता लोक, कालसे अनंतोकाल भाव से अर्ड पुद्रल परावर्तन

४ घनस्पति काल-द्रव्य में अनंती सर्पिणि उत्सिपिणि क्षेत्र से अनंतेलोक, कालसे अनंतोबाल. भाषसे अमंख्याता पुदृगल परावर्तन ।

५ अ० अ — अनादि अनन्त । ७ अ० ना०-अनादिमान्त । ६ सा॰ अ०-सादि अनन्त । ८ सा॰ मा०-सादिमान्त ।

गाथा-- जीर्व गेंइंदियँ काएं जोए वेदे कसार्य लेसार्य।
सम्मचेर्णाण दंसर्ण संजमे उपन्नोर्ग झाहारे।। १४।
भासिगयं परिर्त्त पर्ज्ञतं छुट्टेर्म सेन्नी भवंऽित्ये चिरिमेर्ये।
एतेसित पदार्ण कायिटई होइ गायव्या।। २।।

|    |                  | The second secon |                          |
|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|    | मार्गगा.         | जगन्य<br>फायस्थिति                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | उत्हर कायस्यिति :        |
| ;  | मस्यय तीयोकि     | मास्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सास्त्रता                |
| ٥  | मारकी कि काय ॰   | १०००० सर्व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ३३ सामगीपम               |
| 3  | रेपताकि माप      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,,                       |
| 5  | रेगो             | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५५ पत्योगम               |
| 4  | तिरंग .          | अस्तर मृहर्न                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | अनेतकाठ (मनाः)           |
| 4  | कियंचणी          | .,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | तीन प॰ प्रत्येक को ब पुन |
| ø  | सरम्य            | ٠,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,, ,,                    |
| 1  | सरक्याणी ,       | , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1, 1,                    |
| •  | लिय नगयान        | साम्यता                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | माग्यता                  |
|    | वपर्याचा नारकी   | अस्तर गृहत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | अस्तर गृहन               |
| -  | ु, देवता         | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9.                       |
|    | , तना            | ٠,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,1                       |
| 3  | नार्वा           | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ••                       |
| 4  | , नावंचणा        | ٠,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 31                       |
| •  | मन्य             | 3+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>'</b> '               |
|    | वनस्यकः          | ••                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ,                        |
| \$ | परम वा सर्वार्थी | 3 000 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | । सागर अरुपरम्ही         |
|    | !                | जन्तर भन्ते उणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | कारण काम                 |
| 4  | रयना             | ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तव दिव अ, म्, इका        |
| ø  | ***              | •;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ५५ प्रत्यापम ।           |
| -  |                  | यन्त्र भूगर ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . यत्रम स स रणा          |
|    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          |

| २१ पर्याप्ता तीर्यचणी | अन्तर मुह्ते  | ३ पल्य अ. मु. उणा     |
|-----------------------|---------------|-----------------------|
| २२ , मनुष्य           | ••            | ,, ,,                 |
| २३ , मनुष्यणी         | ••            | ., ,,                 |
| २४ सइन्द्रिय          | 0             | अनादि अनं. अना. सां > |
| २५ पकेन्द्रिय         | अन्तर मुहर्त  | अनंतकाल (वनाः)        |
| २६ बेरिन्द्रिय        | ٠,            | सख्याते वर्ष          |
| २७ तेरेन्द्रिय        | 7)            | ,,                    |
| २८ चौरिन्द्रिय        | ,,            | 7)                    |
| २९ पंचेन्द्रिय        | ,,            | १००० सागर० साधिक      |
| ३० अनेन्द्रिय         | 0             | सादी अनन्त            |
| २१ सकायी              | •             | अन॰ अन्त॰ अ॰ सा॰      |
| ३२ पृथ्वीकाय          | अन्तर मुहूर्त | असल्याते काल          |
| ३३ अप्पकाय            | .,            | ,,                    |
| ३४ तेउकाय             | 71            | ,,                    |
| ३५ घायुकाय            | ·<br>  •,     | **                    |
| ३६ घनस्पतिकाय         | ,,            | अनतकाल ( घन॰ )        |
| ३७ वसकाय              | ,,            | २००० सागर स॰ वर्ष     |
| ३८ अकाय               | सादि अणत      | सादी अनन्त            |
| ४५-३६ से३७न. अप.      | अन्तर मु॰     | अन्तर मुद्दत          |
| ५०-३२ से २६ नं. प॰    | ,-            | संख्याता वर्ष         |
| ५१ सकाय पर्याप्ता     | ,,            | प्रत्येक की मागर      |
| ५२ त्रम पर्याप्ता     | 1,            | **                    |
| ५३ समुचय वादर 1       | ,,            | ्र अस. काल अमं. जितने |
| ५५ यन्द्र धनस्पति र   | ١,,,          | िलोकाकारा प्रदेश हो   |

| मार्गेजा.         | जघन्य<br>कायस्थिति | उन्दृष्ट कायस्यिति ।       |
|-------------------|--------------------|----------------------------|
| मम्यय जीवीकि      | मास्यता            | मास्पता                    |
| ॰ नारतीकि काप     | १००० मर्भ          | ३३ सागरोपम                 |
| ३ रेपनाकि काम     |                    | ,,                         |
| भ रेची ।,         | ,,                 | ५५ पत्नोतम                 |
| ५ तिर्थेष 🔐       | अग्तम मुहते        | अनंतकाल (ननाः)             |
| द रियंचणी         | ,,                 | तीन प॰ प्रत्येक का इ पूर्व |
| ७ सनुरय .,        | ,,                 | ,, ,, ,,                   |
| ट मानुन्यणी .,    |                    | 11 11 29                   |
| ९ विद्यासमान      | साम्यता            | माग्यता                    |
| ं अपर्यापा नारको  | अस्तर गुहर्न       | अस्तर गुहर्न               |
| <sub>)</sub> दगता | 15                 | 14                         |
| + , तेवा          | ١,,                | +1                         |
| ३ , नार्यन        | ,                  | 49                         |
| च , श्रीयंचणा     | 19                 | "                          |
| ५ मनन्य           | 37                 | ',                         |
| , , पनुःगका       |                    | 11                         |
| के राज, या भावती  | 3 or o qir         | १३ सागर जस्यरगृष्टी        |
|                   | वस्तर महत्त्रणा    | मञ्च मा                    |
| द द्वसः           | ,                  | वय रिया सामा उत्पा         |
| क संवर्ष          |                    | ४५ प्रणापम त               |
| · 1944            | uma Hai            | प्रथ्य अ. म्. इता          |
|                   |                    |                            |

| २१ पर्याप्ता तीर्यचणी | अन्तर मुहूर्त | । ३ पत्य अ. मु. उणा   |
|-----------------------|---------------|-----------------------|
| २२ ,, मनुष्य          | •;            | ,, ,,                 |
| २३ , मनुष्यणी         | ,             | ', ,,                 |
| २४ सङ्ग्द्रिय         | 0             | अनादि अनं. अना. सां > |
| २५ पकेन्द्रिय         | अन्तर मुहूर्त | अनंतकाल ( घना )       |
| २६ बेरिन्द्रिय        | ;,            | संख्याते वर्ष         |
| २७ तेरेन्द्रिय        | ,,            | 3,                    |
| २८ चौरिन्द्रिय        | "             | ,,                    |
| २९ पंचेन्द्रिय        | ,,            | १००० सागर० साधिक      |
| ३० अनेन्द्रिय         | 0             | सादी अनन्त            |
| २१ सकायी              | •             | अन॰ अन्त॰ स॰ सा॰      |
| ३२ पृथ्वीकाय          | अन्तर मुहूर्त | असल्याते काल          |
| ३३ अप्पकाय            | •,            | 1,                    |
| ३४ तेउकाय             | 23            | 71                    |
| ३५ घायुकाय            | •,            | 17                    |
| ३६ चनस्पतिकाय         | ,,            | अनतकाल ( घन॰ )        |
| ३७ घसकाय              | **            | २००० सागर त॰ वर्ष     |
| ३८ अकाय               | सादि अणत      | सादी अनन्त            |
| ४५-३६ से३७नं. अप.     | अस्तर मु॰     | अन्तर मुर्न्त         |
| ५०-३२ से ३६ नं. प॰    | ;•            | संख्याता वर्ष         |
| ५१ सकाय पर्याप्ता     | ,,            | प्रत्येक नौ सागर      |
| ५२ चम पर्याता         | ",            | ,,                    |
| ५३ समुचय बादर         | ,,            | ∫ अस. काल असं. जितने  |
| ५५ याद्र वनस्पति 🕻    | ٠,            | िलोकाकारा मदेश हो     |

| मार्गेणाः                  | जघन्य<br>कायस्थिति | उन्कृष्ट कायस्यितिः        |
|----------------------------|--------------------|----------------------------|
| र समुगय जीपोकि             | सास्यता            | माम्पता                    |
| २ मारकीकि काप <sup>्</sup> | १००० मध            | ३३ सागरीयम                 |
| ३ रेपचाकिकाय               |                    | 91                         |
| भ रेगो                     | ,,                 | ५५ पल्पोपम                 |
| ५ विषेष "                  | अस्तर मुहर्न       | अनेतफाल (मना)              |
| य वियंत्रणी ॥              | 4,                 | तीन प॰ प्रत्येक को ब पूर्व |
| ७ मन्दर .,                 | ,,                 | ,, ,,                      |
| द मन्द्रपणी ,,             | ',                 | 1, 1, 1,                   |
| ९ सिए सगयान                | साम्यता            | नाम्यता                    |
| · अपर्यामा नारको           | अस्तर मुहर्त       | अन्तर गृहर्व               |
| ५ ुः त्यवा                 | ,,                 | 11                         |
| <ul><li>तेपी</li></ul>     | .,                 | 77                         |
| ३ . नीर्यन                 | ,                  | 43                         |
| ५ . स्विमणी                | .,                 | <b>"</b>                   |
| ५ मनुरुष                   | 33                 | ,                          |
| - , भनत्यणी                | ,•                 | *5                         |
| ५ मगाना मारणी              | ) oco dit          | 🕦 सागर अस्यरमङ्ग           |
| !                          | जस्तर भ्राउणा      | म, इस माग                  |
| ८ देवना                    | ,                  | तम दिना, या गुणा           |
| \$ , A4*                   |                    | ५५ मन्यापम न               |
|                            | वन्तर भूतर         | पल्य अ. स उपा              |

| c            | अ० अर अ॰ सां, सा० सा                                                                                                                                          |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| १ समय        | ११० पल्यो. पृ को. पृ. सा.                                                                                                                                     |
| अन्तरमुहूर्त | प्रत्येक सो सागरो०                                                                                                                                            |
| १ समय        | अनन्त काल (चन)                                                                                                                                                |
| सादी अनन्त   | सा. सा. ज १ स उ अ.मु.                                                                                                                                         |
| अ. अ. अ. सां |                                                                                                                                                               |
| सा. सा.      | देशोन अर्द पुद्गल                                                                                                                                             |
| अन्तरमुहर्त  | अन्तरमुहर्त                                                                                                                                                   |
| ,,           | ,                                                                                                                                                             |
| ٠,           | ٠,                                                                                                                                                            |
| ∢ समय        | >>                                                                                                                                                            |
| साअ.सा सा    | ज १ समय उ० अ. मु.                                                                                                                                             |
|              | अना० अ. अ० सां                                                                                                                                                |
| अन्तरमुहर्त  | १३ सागर अं. मु. अधिक                                                                                                                                          |
| ,,           | १० , पत्य असं.भा.स.                                                                                                                                           |
| ,,           | ₹ , ,,                                                                                                                                                        |
| ,,           | ₹ .,                                                                                                                                                          |
| ,,           | १०,, अन्तरमु. अधिक                                                                                                                                            |
| ,,           | *** ,,                                                                                                                                                        |
|              | सादि अनन्त                                                                                                                                                    |
| अन्तरमुहर्त  | सा.अ.सा मां,६६सा.मा.                                                                                                                                          |
| अ अ. अ. सा   | सा सा                                                                                                                                                         |
| अन्तर मुहर्त | अनग्तबाल (अर्ल पुद्रल)                                                                                                                                        |
| ,,           | अन्तर मुहर्न                                                                                                                                                  |
|              | १ समय अन्तरमुहूर्त १ समय सादी अनन्त अ. अ. अ. सां सा. सा. अन्तरमुहूर्त  '' ', ' समय सा अ. सा सा अन्तरमुहूर्त '' '' '' '' अन्तरमुहूर्त अ अ. अ. सा अन्तर मुहूर्त |

| ५५ ममुगय निगोद          | ••       | अनन्तका इ              |        |
|-------------------------|----------|------------------------|--------|
| ५६ गाइर बनकाय           | **       | २००० सागः ज्ञारी       | त्र र  |
| ६२ गार्ग प्र. अय्य. ते. |          |                        |        |
| या प्राचीक यामा, नि     | 1*       | ७ कोडा कोडी मा         | T 17 . |
| दर मम्बद सम्बद्ध हैं।   |          |                        |        |
| म तें राय की            | ••       | असल्याते कार           |        |
| ८६-५३ में देरे ने तमी } |          |                        |        |
| न अवनांचा               | ,,       | अन्तरमृहर्न            |        |
| क मान्य न प पू.         |          |                        |        |
| अ न. या य. और           |          |                        |        |
| विमान प्यांमा           | •        | ,,                     |        |
|                         |          |                        |        |
| ०० मध्यर प्रत्य वा      | , *      | म हजारी वर्ष           |        |
| पन्यक्राच प्रयोगा       |          |                        |        |
| वापर गा. पर्यापा        | "        | मन्याता अशामधी         |        |
| म्याप्य गापर प          |          | गन्यक सामान हाति।<br>! | 1 *    |
| म्यस्य विमान्।          |          | <b>भरतरमण्</b> तं      |        |
| 5 7 ( 100 2 97 )        | *        | 1                      |        |
| \$ +\$ To               | 1        | नापि यनस्य यमा व       | Į.     |
| 1                       | un '     | 22 4 1 1 2 2 2 2       |        |
| 77 + or 3 6             |          |                        |        |
| artist desp             | x 41+2 1 | जनग्राम समा            |        |
| 2 - 15                  | . 1      | 1116 = 1454            |        |
|                         |          |                        |        |

| १८९ सवेदी          | e            | अ० अ॰ अ॰ सां, सा० सा      |
|--------------------|--------------|---------------------------|
| ११० स्त्रीवेद      | १ समय        | ११० पल्यो. पृ को. पृ. सा. |
| १११ पुरुषवेद       | अन्तरमुहूर्त | प्रत्येक सो सागरो०        |
| ११२ नपुसकवेद       | १ समय        | अनन्त काल ( वन )          |
| ११३ अवेदी          | सादी अनन्त   | सा. सा. ज १ स उ अ.मु.     |
| ११४ सकपाई          | अ. अ. अ. सां |                           |
| -, सादिसान्त       | सा. सा.      | देशोन अर्द्ध पुद्गल       |
| ११५ कोध            | अन्तरमुहर्त  | अन्तरमुहर्त               |
| ११६ मान            | ,,           | •                         |
| १६७ माया           | ٠,           | 39                        |
| ११८ लोभ            | र समय        | >>                        |
| ११९ अकषाई          | सा.अ. सा सा  | ज. १ समय उ० अ. मु.        |
| १२० सलेशी          |              | अना० अ. अ० सा.            |
| १२१ कृष्णलेशी      | अन्तरमुहूर्त | १३ सागर अं. मु अधिक       |
| १२२ नोढलेशी        | ,            | १० , पत्य अस.भा.स.        |
| १२३ यापोतलेखी      | ,,           | ٠, ا                      |
| १२४ तेजोलेशी       | ,,           | ۲.,                       |
| १२५ पद्मलेशी       | ,,           | १०, अन्तरमु. अधिक         |
| १२६ शुष्ट्रहेशी    | ,,           | ** **                     |
| १२७ अलेशी          |              | सादि अनन्त                |
| १२८ सम्यवत्वदृष्टि | अन्तर मृहर्त | सा.अ.सा सां.६६ना.मा.      |
| १६९ मिथ्यारिष्ट    | अ अ. अ. सा.  |                           |
| ,, सादि सन्त       | अन्तर मुहर्न | अनन्तवाल । अर्छ पुद्रल    |
| १३० मिघर ही        | ,,           | । अन्तर मृहर्न            |
|                    |              |                           |

| १५४ समायक चा॰      | १ समय          | देशोण पूर्व कोड        |
|--------------------|----------------|------------------------|
|                    | •              | 4444 444               |
| १५५ छंदोपस्थापनीय  |                | "                      |
| १५६ परिहार वि॰     | ., १८ मास      | "                      |
| १५७ सुक्ष्म सपरायः | १ समय          | अन्तर मुहूर्त          |
| १५८ यथाख्यात॰      | ٠,             | देशोण पूर्व क्रोड      |
| १५९ साकार उपयोग    | अन्तर मुहूर्त  | अन्तर मुहर्न           |
| १६० अनाकार उप॰     | ••             | 22                     |
| १६१ आहारक छदास्य   | भुलक भवदो॰स    | मय न्धून असं • काल ५   |
| १६२ आहारक केवली    | अन्तर मुहूर्त  | देशोण पूर्व कोड        |
| १६३ अणादारी छन्न॰  | १ समय          | दो समय                 |
| १६४ .,केवली सयोगी  | ३ समय          | ३ समय                  |
| १६५ ,,वेवली अयोगी  | पांच हस्व अक्ष | र उचार्ण काल           |
| १६६ सिङ            |                | सादि अनन्त             |
| १६७ भाषक           | र समय          | अन्तर मुहर्त           |
| १६८ अभाषक सिद्ध    |                | मादि अनन्त             |
| १६९ अभाषक ससारी    | अन्तर मुहूर्त  | अनन्त काल              |
| १७० कायपरत         | ٠,             | असं. काल (पुढवीकाल)    |
| १७१ मसार परत       | 27             | अर्द्ध पुद्रल परावर्त  |
| १७२ काय अपरत       | ,,             | अनन्तकाल (घना काल      |
| १७३ संसार अपरत     |                | स॰ अ॰ अ॰, सां॰         |
| १७४ नोपरतापरत      |                | सादि अनन्त             |
| १७५ पर्याप्ता      | अन्तर मुहूर्त  | पृथकत्य सो सागरो माधिक |
| १७६ अपर्याप्ता     | ,,             | अन्तर मुहुर्न          |
|                    |                |                        |

<sup>×</sup> वित्रह न वरे l

| . ११ शायक सम्य •             | 1               | सादि अनम्य            |
|------------------------------|-----------------|-----------------------|
| ्र अयोपरामः                  | भाग महर्म       | ६६ मागर माधिक         |
| ,३३ माम्यादन                 | • समय           | ६ आपनी                |
| १३५ उपराम                    | र्गमय           | अस्तर स्दर्भ          |
| १३% रेड्फ                    | ,,              | 1,                    |
| रवेद गानानी                  | भागम माहर्भ     | मा अन्यान्या, ६६ मागर |
| रेष्ठ मिनानी                 |                 | देव मागर माधिक        |
| <b>ग्र</b> ्भनगाती           | **              | **                    |
| ११९ भविष्यानी                | र गगय           | 11                    |
| र्ष भव प्यवपानी              | ••              | नेजाण पूर्व की इ      |
| मनर् कपरताती                 | 0               | माधि अनना             |
| १५० समानी                    | ) अ अ अ अ अ अ अ | ना, ना मार विवर्ध     |
| म्बर ग <sup>ह</sup> र त्याती | ्रेयाचा.पीरिय   | ति जगन्य भन्तम        |
| रत्र धन व सन्                | ) स्ट्रीतः अन   | न्यकालकी (भाई पुत्रल) |
| १वर विवयत्त्राती             | भगाय            | 33 सागर प्र सार्      |
| ाव नाम्यान                   | रस्तर गुउर्व    | प्रत्यकः हतार पापराः  |
| १४० वच र हरान                |                 | अर्अर्ध मान्य         |
| रेश चल श्रिक्तित             | भ गाम           | १३४ मागग मानिकः       |
| 144 44 4 4 4 4 4 4 4 4       |                 | मा अगरत               |
| ** ***                       | ३ म्हार्य       | विभागा पर्व की ही     |
| <b>ब्र</b> ास्ट स्टल्स्ट     | यशार घड्त       | न व व साम्परिया       |
| 447 817 4                    | 47              | वनगणाह वरंपण          |
| g or garagon                 | , ,             | निवाल प्रेमार         |
| n 28 28 1                    | ,               | माति प्रना            |
|                              |                 |                       |

| १ समय          | वेशोण पूर्व कोड                                                                                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| अन्तर मुहूर्त  | ,,                                                                                                                                                         |
| ,, १८ मास      | ,,                                                                                                                                                         |
| १समय           | अन्तर मुहूर्त                                                                                                                                              |
| 75             | देशोण पूर्व क्रोड                                                                                                                                          |
| अन्तर मुहूर्त  | अन्तर मुहर्न                                                                                                                                               |
| 79             | 72                                                                                                                                                         |
| भुलक भवदो॰स    | मय न्ध्न असं॰ काल×                                                                                                                                         |
| अन्तर मुहूर्त  | देशोण पूर्व फोड                                                                                                                                            |
| १ समय          | दो समय                                                                                                                                                     |
| ३ समय          | ३ समय                                                                                                                                                      |
| पांच हस्व अक्ष | र उचार्ण काल                                                                                                                                               |
| •              | सादि अनन्त                                                                                                                                                 |
| र समय          | अन्तर मुहर्त                                                                                                                                               |
|                | मादि अनन्त                                                                                                                                                 |
| अन्तर मुहूर्त  | अनन्त काल                                                                                                                                                  |
| *>             | असं. काल (पुढवीकाल)                                                                                                                                        |
| ,,             | अर्द्ध पुद्रल परावर्न                                                                                                                                      |
| "              | अनन्तकाल (वना काल)                                                                                                                                         |
|                | अ० अ० अ८, सा०                                                                                                                                              |
|                | मादि अनन्त                                                                                                                                                 |
| अन्तर मुहर्न   | पृथवत्य सो सागरो माधियः                                                                                                                                    |
| ,,             | अन्तर मुहर्न                                                                                                                                               |
|                | अन्तर मुहूर्त  ,, १८ मास  १ समय  भ अन्तर मुहूर्त भवदो॰स अन्तर मुहूर्त १ समय १ समय पांच हस्व अक्ष १ समय अन्तर मुहूर्त भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ भ |

४ वित्रह न वरे।



| १५४ समायक चा॰       | र् समय         | वेशोण पूर्व कोड         |
|---------------------|----------------|-------------------------|
| १५५ छेदोपस्थापनीय   | अन्तर मुहूर्त  | ,,                      |
| १५६ परिद्यार वि॰    | ,, १८ मास      | ,,                      |
| १५७ सुक्ष्म संपराय० | १समय           | अन्तर मुहूर्त           |
| १६८ यथाख्यात॰       | 73             | देशोण पूर्व क्रोड       |
| १५९ साकार उपयोग     | अन्तर मुहूर्त  | अन्तर मुहर्न            |
| १६० अनाकार उप॰      | 71             | 72                      |
| १६१ आहारक छदास्य    | धुलक भवदो॰स    | मय न्धून असं॰ काल×      |
| १६२ आद्यारक केवली   | अन्तर मुहूर्त  | देशोण पूर्व फोड         |
| १६३ अणादारी छदा॰    | १ समय          | दो समय                  |
| १६४ .,केवली संयोगी  | ३ समय          | ३ समय                   |
| १६५ ,,चेषली अयोगी   | पांच हस्व अक्ष | र उचार्ण काल            |
| १६६ सिङ             |                | सादि अनन्त              |
| १६७ भाषक            | र समय          | अन्तर मुहर्त            |
| १६८ अभाषक सिद्ध     |                | मादि अनन्त              |
| १६९ अभाषक संसारी    | अन्तर मुहूर्त  | अनन्त काल               |
| १७० कायपरत          |                | असं. काल (पुढवीकाल)     |
| १७१ मसार परत        | ,,             | अर्द्ध पुद्रल पराचर्न   |
| ६७२ काय अपरत        | ,,             | अनन्तकाल (धना कालः)     |
| १७३ संसार अपरत      |                | अ॰ अ॰ अ॰, सा॰           |
| १७४ नोपरतापरत       |                | सादि अनन्त              |
| १७५ पर्याप्ता       | अन्तर मुहूर्न  | पृथवत्य मो सागरो माधियः |
| १७६ अपर्याप्ता      | l .,           | अन्तर मुहर्न            |

१ वितर न वरे ।

| १३१ आयक सम्प       | 1               | 1                                           |
|--------------------|-----------------|---------------------------------------------|
| (३२ सरीपराम)       | भरतम सहर्त      | मादि अतस्य                                  |
| (३३ माम्पाइत       | • समय           | ६६ सागर साधिक                               |
| रैडिथ जनसम         | र समय           | ३ आपनी                                      |
| १३५ नेइफ           |                 | भरतर मल्क                                   |
| हें के का का महि   | भरतम महाने      | **                                          |
| 139 मिलानी         |                 | मा अ मा मा, ६६ मामर                         |
| thinker : 44       | 1               | वेष सागर साचिक                              |
| ११९ भवतियाची       | रे समय          | **                                          |
| रेष सन्पर्ययानी    | .,              | **************************************      |
| रेगरे जवन्यानी     |                 | तेताण पर्व को इ                             |
| रेजर भूकाची        |                 | गाति अन्तर                                  |
| र वत प्रश्ति रसाला | ेपा मा.की विश्व | ता, माः माः विनमे                           |
| १४४ रर जनानी       | HTTT NAT        | त अपरय न्राम                                |
| १४० र्गातम्याती    | रेसमय           | तमालको (भ <sup>ड</sup> पुत्रह)              |
| रेक. चर्मणाल       |                 | वंद्र कार्या मा                             |
| १४० वर्गतन्त्र     |                 | प्रत्यक्त हतार सामग्र                       |
| ररद वर्षा उत्तेत   | र मध्य ।        | र्शात्मा स्थान                              |
| ・4 ママノマニオ          |                 | १३८ मामग मानिकः<br>मा अनस्त                 |
| to ware            | raaa            | ा भन्त<br>स्माण पर्वे को है।                |
| 3 . 14,            | . 1             | र पान क्षेत्र का इत्<br>संस्था का स्वत्र का |
| 2N+ 213 1          | i               | विराकार चरेष्                               |
| ع مير و عام الله   | ,               | तशील पूर्व माइ                              |
| أ مع م             | 1               | स्पति जनस्य                                 |
|                    |                 | •                                           |

| १५४ समायक चा॰       | १ समय          | देशोण पूर्व कोड        |
|---------------------|----------------|------------------------|
| १५५ छंदोपस्यापनीय   | अन्तर मुहूर्त  | "                      |
| १५६ परिद्यार वि॰    | ,, ₹८ मास      | "                      |
| १५७ सुक्ष्म संपराय० | १ समय          | अन्तर मुहूर्त          |
| १६८ यथाख्यात॰       | 73             | देशोण पूर्व कोड        |
| १५९ साकार उपयोग     | अन्तर मुहूर्त  | अन्तर मुहूर्त          |
| १६० अनाकार उप॰      | 79             | "                      |
| १६१ आहारक छदास्य    | भुलक भवदो॰स    | मय न्धून असं • काल ×   |
| १६२ आहारक केवली     | अन्तर मुहूर्त  | देशोण पूर्व कोड        |
| १६३ अणाहारी छदा॰    | १ समय          | दो समय                 |
| १६४ .,केवली सयोगी   | ३ समय          | ३ समय                  |
| १६५ , वेषली अयोगी   | पांच हस्य अक्ष | र उचार्ण काल           |
| १६६ सिङ             |                | सादि अनन्त             |
| १६७ भाषक            | र समय          | अन्तर मुहर्त           |
| १६८ अभाषक सिद्ध     |                | मादि अनन्त             |
| १६९ अभाषक संसारी    | अन्तर मुहर्त   | अनन्त काल              |
| १७० कायपरत          | ٠,             | असं. काल (पुढवीकाल)    |
| १७१ मसार परत        | ,,             | अर्द्ध पुद्रल परावर्त  |
| १७२ काय अपरत        | "              | अनन्तकाल (धना. काल)    |
| १७३ संसार अपरत      |                | अ॰ अ॰ अ॰, सा॰          |
| १७४ नोपरतापरत       |                | सादि अनन्त             |
| १७५ पर्याप्ता       | अन्तर मुहुर्त  | पृथकत्व सो सागरो माधिक |
| १७६ अपर्याप्ता      | l .,           | अन्तर मुहूर्न          |
| 🔻 विवह न वरे !      |                |                        |

| ्रक्रम् स्थाप्ता स्थापिक ।<br>स्थापिक स्थापिक स्थापिक । |             | mft ar .                                         |
|---------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| े र स्                                                  | भागासम्ह है | भाग का १ (प्राहे + ४३)<br>भाग का १ (प्राहे + ४३) |
| . 62 d. £2                                              | ••          | प्रम, भाग्य ( जोका                               |
| ं संस्तिस ती पाएम                                       |             | मानि जन                                          |
| · · · 1)                                                | भग्नाम गर्  | प्रथम भाग                                        |
| र १ भरमोन्हो                                            | **          | अवस्थाप्ता 🚾                                     |
| र को संका                                               |             | मार्विः                                          |
| * antifit                                               |             | N 11                                             |
| t . writing .                                           |             | 11+1                                             |
| ं , जरदर्शनिक विकास                                     |             | *1                                               |
| • • भाग विश्ववाद्य                                      |             | 4                                                |
| <ul> <li>मार्थितात् ।</li> </ul>                        |             |                                                  |
| * ॰ महासारि १५,१७।                                      |             |                                                  |
| भे व इन्हें प्रशास                                      |             |                                                  |
| राज्य प्राप्तिकात                                       |             |                                                  |
| ** **                                                   | ,,,         |                                                  |
|                                                         | 1           |                                                  |

समामाना में

## थोकडा नं० १०७

### श्री पन्नवगा सूत्र पद ३.

### ( श्रल्पाबहुत्व )

जीव ९ गृति ५ इन्द्रिय ७ काय ८ योग ५ वेंद्र ५ कंपाय ६ छेर्था ८ सम्यक्तव ३ नाण ८ द्द्रीन ४ स्यम ७ उपयोग २ आर्टान १ भाषक २ पर्यंत ३ पर्याता ३ सुर्देम ३ सही ३ भट्य ३ अस्तिकाय ५ चर्म २ इन २२ झारोबा अलग २ अल्पाबहुत्व तथा लीबोंक १४ भेद्द, गुणस्थानक १४ योग १५ उपयोग १२ लेर्या ६ पदं ६२ योल उतारे जाबेंगे।

| मार्गणा.                                                                                                | जी गु यो टिंग्लें                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | अल्पायष्टुत्य                                                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| १ समुख्य जीवों में २ नारकी में २ तीर्यचमें १ तीर्यचणीमें ५ मनुष्यमें ६ मनुष्यणीमें ७ देवतामें ८ देवीमें | \$8-\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xeta_\xe | अस० गु॰ ४<br>असं∘ गु॰ २<br>स्तोक १<br>अस० गु॰ ५<br>सं∘ गु॰ ६ |
| ९ सिद्धमें                                                                                              | 0-555                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सन <b>ः</b> गुट ङ                                            |

| १३२ सीवपीय'ऽवयोग            | 1          | । सादि अतस्त          |
|-----------------------------|------------|-----------------------|
| ् स्प                       | भग्नसम्ब   | भग काछ (पृह्यीकान     |
| , to deft.                  |            | भग, काल (लोकाकाका)    |
| े नी संध्य ती याद्र         | ,          | सावि अतरव             |
| a ha sandj                  | अरणसमुहर्भ | प्रथम य मा मागर माधिक |
| १ र चल्ली                   |            | अनग्तकाठ ( चत )       |
| १८३ की सनी सगनी             |            | मादि अवस्त            |
| र्काय विकि                  |            | नवादि मान्य           |
| रं अन्य सिवि                |            | अनादि जनत्त           |
| भ्यः, वानवति । व.ति         |            | सावि जनस              |
| १/ व भागी । साम             |            | भनादि भन प            |
| १ न बर्मा रिवकाय            |            | * 1                   |
| ) -> जन्मार्गितकाय          |            | 11                    |
| ११ - न वर्ग गामा            |            | 15                    |
| भग प्रस <sup>्</sup> न्यवाय |            | 94                    |
| F+ - 711                    |            | जनादि मारा            |
| +- 0 34                     |            | भाग भाग ।             |
| •                           |            |                       |

मान्या मान्य विकास

| ४ काययागी<br>५ अयोगी        | १४-१३-१५-१२-६<br><b>१—</b> १—०—२-० | अनं॰ गु॰ ४<br>अन॰ गु॰ ३ |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| १ सघेदी                     | १४ ९५-१०-६                         | वित्य                   |
| २ स्त्रीवेदी                | २—९-१३-१०-६                        | सं० गु॰ २               |
| ३ पुरुपवेदी                 | २—९- <b>१</b> ५-१० <b>-</b> ६      | स्तोक १                 |
| ४ नपुंसकवेदी                | १४-९-१५-१०-६                       | अन॰ गु॰ ४               |
| ५ अवेदी                     | १— <i>५</i> -११— ९-१               | अनं∘ गु∘ ३              |
| १ सकपायी                    | १४-१०-१५-१० ६                      | वि०६                    |
| २ क्रोध॰                    | १४—९-१५ १०-६                       | वि॰ ३                   |
| ३ मानव                      | 884-60-60-8                        | अनं ९ गु २              |
| ४ माया॰                     | १४-९ १५-१०-६                       | वि ४                    |
| ५ लोभ॰                      | 18-80-84-80-8                      | वि० ५                   |
| ६ अक्षायी                   | 9-9-33-4                           | स्तोक १                 |
| १ सलेशी                     | <b>१४-१३-१५-१२-</b> ६              | वि०८                    |
| २ कृष्णलेशी                 | १४ <del>-६</del> -१५-१०-१          | वि॰ ६                   |
| ३ नील॰                      | ₹8—ξ—ξα-ξο ξ                       | षिः ७                   |
| ४ कापोत॰                    | १४ - ६-१५-१०-१                     | अनं ६ ६                 |
| ५ तेजोः                     | 3-0-64-60-8                        | संवगुः ३                |
| ६ एदा०                      | २-15-१५-१०-१                       | स० गु० २                |
| ७ शुक्ल॰                    | २-१३-१५-१२-१                       | स्तोष १                 |
| ८ अहेरी॰                    | ξ <b></b> ₹₹\$                     | अनंद गुः ४              |
| १ सन्यगट्टी<br>२ मिघ्याद्टी | ६-१२-१७—९-६<br>१४—१-१३—६-६         | सन्धः र<br>सन्द्राः १   |

| र नेपान्।          | 3-8-11-9-8                         | अभं श्रु ३   |
|--------------------|------------------------------------|--------------|
| - मन्पाती          | ३-१४-१५-१२ ह                       |              |
| 3 कोकेवल <b>ली</b> | 84-6-83-6-8                        | अने ∘ मु ^ ५ |
| न सम्मन्ती         | -8-11-6-3                          |              |
| • निज्यामी         | () more () more () marrie ) ver () | भने० मुध     |
| - bing dail        | 14-60 14-60-E                      | fro o        |
| र तरिंग            | 8 (3-8                             |              |
| , नेहरियम          | 5-5 R-4-B                          | मिन ४        |
| र वर्षा-यम         | 9 - D 13 4 3                       | _            |
| · =1 Cofran        | 4 4 8 cm                           | fr =         |
| प विश्वप           | y ## (a=# &                        | रतोपः १      |
| · 4 4 (+74         | 1 - 2-1/2 4-18                     | असंत्रम् 🍎   |
| · अवस्य : गु •     | 74 14 16 10 E                      | नि /         |
| - ७ र वर्ग         | 4 7-3-3 4                          | fro 3        |
| : 4 79 <i>17</i> 4 | u 1 3-3-4                          | fr 4         |
| 4 17417            | 4-1 3 3 3                          | 144 tl - 5   |
| . व १५ म           | 9 1 4 4 3                          | fr 4         |
| ३ रर १८ १४ १४ १४   | 4 7 3 -3 4                         | अनं भ्या भ   |
| + ENT /4           | 1 14 25 24-4                       | म्ताम र      |
| 1 37 11            | many is assured f                  | अन्य भ्र     |
| a decrease Ala     | 1113-16 10 5                       | fr :         |
| w to the second    | 1 12 14 14 2                       | स्तापः ह     |
| 1 240000           | 5 73 14 71 7                       | ales que     |

|                                                                                            | , , ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| ४ काययागी                                                                                  | १४-१३-१५-१२-६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | अनं० गु०४                                           |
| ५ अयोगी                                                                                    | <b>१</b> १०२-०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | अनं० गु०३                                           |
| १ सघेदी                                                                                    | १४— <b>९</b> –१५–१०–६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | चि० ५                                               |
| २ स्त्रीवेदी                                                                               | २—९–१३–१०–६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सं० गु॰ २                                           |
| ३ पुरुषचेदी                                                                                | २—९–१५–६०–६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | स्तोफ १                                             |
| ४ नपुंसक्षवेदी                                                                             | १४—९–१५–१०–६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अन॰ गु॰ ४                                           |
| ५ अवेदी                                                                                    | १—५–११– ९–१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अनं॰ गु॰ ३                                          |
| १ सक्तपायी<br>२ क्रोध०<br>३ मान०<br>४ माया०<br>५ लोभ०<br>६ अक्षषायी                        | १४-६०-६५-६० ६<br>१४९-१५-६०-६<br>१४९-१५-६०-६<br>१४९-६५-६०-६<br>१४-१०-१९९-१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | वि २६<br>वि ० ३<br>अनं ० गु २२<br>वि ० ४<br>स्तोक १ |
| १ सलेशी<br>२ घृष्णलेशी<br>३ नील०<br>४ कापोत०<br>५ तेजो०<br>६ पद्म०<br>७ शुक्ल०<br>८ अलेशी० | \$ 8 - \xi \alpha - \xi \cdot - \xi \cdot \\ \$ \text{8 - \xi - \xi \alpha - \xi \cdot \\ \$ \text{8 - \xi - \xi \alpha - \xi \\ \$ \text{9 - \xi - \xi \alpha - \xi \\ \$ \text{9 - \xi - \xi \alpha - \xi \\ \$ \text{9 - \xi - \xi \alpha - \xi \\ \$ \text{9 - \xi \alpha - \xi \cdot \xi - \xi \\ \$ \text{9 - \xi \xi - \xi \xi - \xi \\ \$ \text{9 - \xi \xi - \xi \xi - \xi \\ \$ \text{9 - \xi \xi - \xi \xi - \xi \\ \$ \text{9 - \xi - \xi \xi - \xi \xi - \xi \\ \$ \text{9 - \xi - \xi - \xi \xi - \xi \xi - \xi \\ \$ \text{9 - \xi - \xi - \xi \xi - \xi | स॰गु॰ २                                             |
| १ सन्यगट्टी                                                                                | ६-१२-१५ —९-६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | अनं≎ गु- र                                          |
| २ मिध्या <b>ट</b> ्टी                                                                      | १¥—१-१३—६-६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | अन≎ गु′ ३                                           |

| ,  | नेप्रान्ते        | 3-8-81-9-8                         | अभं ग्रा     |
|----|-------------------|------------------------------------|--------------|
| •  | मन्यनानी          | 3-63-60-65 8                       |              |
| 3  | ची गें जगती.<br>- | 58-4-63-6-4                        | ं अगे⇒ सु० ६ |
| ٠  | ग गफागती          | ·-4-16-6-3                         | अधिक स्व व   |
| Ā  | िरचगापी           | Do needs () come () assess 5 me () | भने ग् ४     |
| ı  | rreferry          | 14-t2 14-t0-B                      | F=10 19      |
| ٠  | <b>कर्ता-क्य</b>  | A ( 1-1)                           | अतंत्र गुः ६ |
| Į. | 7 = 1 = 17        | 8 -4 -H-4 B                        | निक ४        |
| ł  | व्यक्तिय          | 8 8 H 4 B                          | वि ∈ ३       |
|    | सर्गिन प्रम       | H & B                              | fr =         |
|    | 3 3 5-79 78       | भ १२ १५ -१८ ह                      | शामिक १      |
| •  | न परिचय           | \$ 4- } 4-8                        | अन्तरम् ५    |
| ,  | भ करते.           | 74 14 16-74 E                      | fa &         |
|    | 2 3 78 177        | H 7 3-3 H                          | firm 3       |
| ,  | ध ।काम            | y 7 3-3-4                          | fr 4         |
| ø  | 7 7 7 177         | 4-7 3 3 3                          | असे । स्ट व  |
|    | न्द्र र स्थापन    | 4 1 5 5 3                          | fa 4         |
|    | 21.1.20           | 4 1 3 3 4                          | थन>सृ        |
| 5  | \$ # \$ P\$       | 1 11 24 24-4                       | रवाम ।       |
| ,  | अवाध              | I re-ry green of                   | असरम् ६      |
|    | 1977 19           | 14 74 74 74 4                      |              |
|    | 40000             | 1.63 14 \$15                       | 17/77        |
|    | 28000             | 5 75 14 7 × 2                      | alter of     |

| 1-8-81-8-8               | सं॰ गु॰ ३                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ११-१२६-६                 | अस॰ गु॰ ७                                                                                                                                                                                           |
| <i>१४४-१३९-६</i>         | अन॰ गु॰ ८                                                                                                                                                                                           |
| १४-६४-१५-१२-६            | मं∘ गु॰ २                                                                                                                                                                                           |
| १४-१३-१५-१२-६            | स्तोक १                                                                                                                                                                                             |
| १४-१३-१४-१२-६            | असं॰ गु॰ २                                                                                                                                                                                          |
| ८—६—१°-६                 | स्तोक १                                                                                                                                                                                             |
| 4-83-88-88-8             | स्तोक १                                                                                                                                                                                             |
| 8,-4-4-80-8              | अनं∘ गु≎ २                                                                                                                                                                                          |
| १४-१४-१५-१२-६            | स्तोषः १                                                                                                                                                                                            |
| ₹8—₹-₹3 <del>-</del> ₹-₹ | अन' गु॰ ३                                                                                                                                                                                           |
| e                        | अन॰ गु॰ २                                                                                                                                                                                           |
| ७-१४-१४-१२-६             | सं गु॰ ३                                                                                                                                                                                            |
| 19-3-5-E                 | अन ध्गुः २                                                                                                                                                                                          |
| 16                       | स्तोक १                                                                                                                                                                                             |
| 2-1-2-2                  | असं ॰ गु॰ ३                                                                                                                                                                                         |
| १२-१४-१५-१२-६            | अनं-गु॰२                                                                                                                                                                                            |
| ·                        | स्तोच १                                                                                                                                                                                             |
| <b>२-१२-१५-१</b> ०-६     | स्तोषः १                                                                                                                                                                                            |
| ₹२—२— <b>६</b> —६-४      | अनं गु ३                                                                                                                                                                                            |
| ₹                        | अनं गु॰२                                                                                                                                                                                            |
|                          | \$-6-82-6-6  \$8-8-86-62-6  \$8-8-8-86-62-6  \$8-8-8-86-62-6  \$8-8-8-86-62-6  \$8-8-8-8-62-6  \$8-8-8-62-62-6  \$8-8-8-62-62-6  \$8-8-8-62-62-6  \$8-8-8-62-62-6  \$8-8-8-62-62-6  \$8-8-8-62-62-6 |

| ६ यधाख्यात              | 8-8-86-8-8             | सं॰ गु॰ ३  |
|-------------------------|------------------------|------------|
| ७ संयमासयम              | ११-१२६६                | अस॰ गु॰ ७  |
| ८ असंयम                 | <i>ξ86-636-€</i>       | अन॰ गु॰ ८  |
| १ साकारउपयोग            | १४-१४-१५-१२-६          | सं॰ गु॰ २  |
| २ अनाकारउपयोग           | १४-१३-१ <b>५१</b> २-६  | स्तोक १    |
| १ आधारिक                | १४-१३-१४-१२-६          | असं॰ गु॰ २ |
| २ आणाद्यारिक            | ८—६—१°−६               | स्तोक १    |
| १ भाषक                  | ५-१३-१४-१२-६           | स्तोक १    |
| २ अभाषक                 | १                      | अन॰ गुः २  |
| १ परत                   | १४-१ <b>४-१५-१</b> २-६ | स्तोषा १   |
| २ अपरत                  | ₹8— <i>६-६3—६-६</i>    | अनः गु॰ ३  |
| ३ नोपरतापरत             | (                      | अन॰ गु॰ २  |
| १ पर्याप्ता             | <b>७-१४-१४-१३-</b> ६   | सं गु॰ ३   |
| २ अपर्याप्ता            | ७ <b>-३-</b> - ह- ६    | अनं∘ गु॰ २ |
| ६ नोपर्याप्ताअपर्याप्ता |                        | स्तोषः १   |
| ६ सुधम                  | २—१—३—३-३              | असं गु॰ ३  |
| २ षादर                  | १२-१४-१५-१२-६          | अनं गु॰ २  |
| ३ नोसुध्मनोषादर         | ·                      | स्तोक १    |
| <b>१</b> सत्ती          | ₹-१२-१५-१०-६           | स्तोच १    |
| २ असती                  | १२२६६-४                | अनं यु १   |
| ३ नोसतीनोअसती           | १२-६।७२-६              | अनं गु॰ २  |
|                         |                        |            |

नारकी से निकल कर अनन्तर अन्त किया करे या परंपर अन्त किया करे ? गों अनन्तर और परम्पर अन्त किया करे । एवं रत्नप्रभा शर्कराप्रभा वालुकाप्रभा, और पंकप्रभा, समझ लेना शेष धूमप्रभा, तम प्रभा, और तमस्तम प्रभा, अनन्तर अन्त किया न करे किन्तु परम्पर अन्त किया कर सके !

असुरादि दशों देवता परंपर अनतर दोनों अन्त करे। पव पृथ्वी, पाणी. वनस्पति भी समझ लेना और तेउ वाउ, तीन विकलेन्द्रि अनंतर नहीं किन्तु परंपर अन्त किया कर सके।

तियंच पचेन्द्रि मनुष्य, व्यंतर. ज्योतिषी और वैमानिक अनं परं दोनों करे। अगर जो नारकी अन्त किया करे सो एक समय कितना करे इसका अधिकार सिङ्ग्रणा हारमें मवि स्तार लिखा है। देखो थोकडा नम्बर १२०।

नारधी मरक नारधीम उपजे १ गो० नहीं उपजे एवं २२ दडक नारकी में नही उपजे । तीर्यच पंचिन्द्रमे कोई उपजे कोई नहीं उपजे । जो उपजे उसकी केवली प्रयपित धर्म सुननेकों मिले शोईकों मिले कोईकों न मिले । जिसको मिले वह समजे थि कोई समजे पोई नहीं समजे । जो सपसे उसको मतिधुति झान मिले वह व्रत नियम उपधान पोसह पचक्खाणादि करे ! कोई करे कोई नकरे । जो वतादि करे उसको अवधिज्ञान होवं १ किसीको अवधिज्ञान उपजे वह सिसीको नहीं उपजे । जिसको अवधिज्ञान उपजे वह दिक्षाले १ नहीं लेवे ।

नारका मनुष्य पने उपजे उसकी व्याख्या अवधिक्षान तक तीर्यचवत् करनी । आगे जिसको अवधिक्षान हो वह दिशा ले है कोई ले और कोईन भी लें। जो दीक्षा ले उसको मन.

१ भट्य ?≥€ २ समस्य १४-१४-१५-१२-६ / अनं गु ३ १४-१-१३-६-६ / स्तोक १ ०-०-०-२-० / सनं गु २ ३ नोभन्याभन्य १ घरम १४-१४-१५-१२-६ विनं गु॰ २ १४-१-१३-८-६ स्ताक १ २ अवरम पंच अस्तिकायको अल्पाबहुत्व शोव्रवोध माग ८ वां में देखो। सेवं भंते सेवं भंने तसेव सक्स्।

STATE OF STA

# थोकडा नं० १०८। श्री पन्नवरा। सूत्र पद १०

(कियायिकार,

है अगवान ! जाव अन्त किया करे ? गीतम ! कोई करे कोई न करे ! पर्व नरकादि यावत २४ दंढक और एक समुचय जीव पवं २५ पक जीवाश्रीय और इसी तरह २५ ईंडक वणा जीवा-भीय कुल ५० सूत्र हुवे।

नारको नारकोपने अन्त क्रिया करे ? गीं नहीं करे पर्व मनुष्य वर्तक शेष २३ दंढक भी कह देना। मनुष्यम कोई अन्त किया करे कोई न करे। असर कुमार असर कुमारएने अन्त किया तरे ! गौ० नहीं करे एवं महुष्य वर्धक २३ दंडक कहना और खुष्यमें अन्त किया कोई करें कोई न करे इसी तरह २४ दंडक बीस दंढक पने लगा लेका। चौबीसको २४ गुणा करनेसे

नारकी से निकल कर अनन्तर अन्त किया करे या परंपर अन्त किया करे ? गों अनन्तर और परम्पर अन्त किया करे । पर्व रत्नप्रभा शर्कराप्रभा, वालूकाप्रभा, और पंकप्रभा, समझ लेना शेष धूमप्रभा, तमःप्रभा, और तमस्तमःप्रभा, अनन्तर अन्त किया न करे किन्तु परम्पर अन्त किया कर सके !

असुरादि दशों देवता परंपर अनंतर दोनों अन्त करे। पवं पृथ्वी, पाणी, वनस्पति भी समझ लेना और तेउ वाउ, तीन विकलेन्द्रि अनंतर नहीं किन्तु परंपर अन्त किया कर सके।

तियंच पचेन्द्रि मनुष्य, व्यंतर. ज्योतिषी और वैमानिक अनं परं दोनों करे। अगर जो नारकी अन्त किया करे तो एक समय कितना करे इसका अधिकार सिङ्ग्रणा द्वारमें निव स्तार लिखा है। देखो थोकडा नम्बर १२०।

नारधी मरके नारकीमें उपजे १ गो॰ नहीं उपजे एवं २२ दडक नारकी में नहीं उपजे । तीर्यच पंचेन्द्रिमें कोई उपजे कोई नहीं उपजे । को उपजे उसकी केवली प्रश्वित धर्म सुननेकों मिले? ग्रोईको मिले कोईको न मिले । जिसको मिले वह समजे? कोई समजे पोई नहीं समजे । जो नमझे उसको मतिश्रुति झान मिले वह व्रत नियम उपवान पोसह पचक्खाणादि करे? कोई करे कोई नकरे। जो वतादि करे उसको अवधिज्ञान होवे १ किसीको अवधिज्ञान उपजे किसीको नहीं उपजे। जिसको अवधिज्ञान उपजे विस्तीको नहीं उपजे।

नारकी मनुष्य पने उपजे उसकी व्याख्या अवधिक्षान तक तीर्यचवत् करनी । आगे जिसकी अवधिक्षान हो यह दिशा छे ! कोई ले और कोई न भी ले। जो दीक्षा ले उसकी मन.

नारकी से निकल कर अनन्तर अन्त किया करे या परंपर अन्त किया करे? गों अनन्तर और परम्पर अन्त किया करे। पर्व रत्नप्रभा शक्रिगामा चालूकाप्रभा, और पंकप्रभा, समझ लेना शेष धूमप्रभा, तमःप्रभा, और तमस्तमःप्रभा, अनन्तर अन्त किया न करे किन्तु परम्पर अन्त किया कर सके!

असुरादि दशों देवता परंपर अनंतर दोनों अन्त करे। पवं पृथ्वी, पाणी. वनस्पति भी समझ लेना और तेउ वाउ, तोन विकलेन्द्रि अनंतर नहीं किन्तु परंपर अन्त किया कर सके।

तियंच पचेन्द्रि मनुष्य, व्यंतर. ज्योतिषी और वैमानिक अनं परं दोनों करे। अगर जो नारकी अन्त किया करे तो एक समय कितना करे इसका अधिकार निक्सणा द्वारमें मिष स्तार लिखा हैं। देखों थोकडा नम्बर १२०।

नारधी मरकं नारकीं उपजे ? गो॰ नहीं उपजे एव २२ दहक नारकी में नहीं उपजे । तीर्यंच एंचेन्द्रिमें कोई उपजे कोई नहीं उपजे । जो उपजे उसको देयली प्रश्पित धर्म सुननेकों मिले गोईकों मिले वाईकों न मिले । जिसकों मिले वह समजे । कोई समजे पोई नहीं समजे । जो नमसे उसको मतिधुति झान मिले ! हा नियमा मिले । जिसकों मतिधुति झान मिले वह बन नियम उपवान पोसह पचक्छाणदि बरे शिंदि कोई करें कोई न करें । जो बतादि करें उसकों अवधिशान होयं ? किसीकों अवधिशान उपजे दिसाहों नहीं उपजे । जिसकों अवधिशान उपजे यह दिसाह ? नहीं लेये ।

नारकी मनुष्य पने उपजे उनकी व्याख्या अवधिकान तक तीर्यचवत् करनी । आगं जिसको अवधिकान हो वह दिक्षा है शोह के और कोई न भी लें। जो दोक्षा के उनको मन

अषधि ज्ञान होवे ? हाँ होवे । जिसको ज्ञान हावे वह व्रत नियम करे १ नहीं करे इसी तरह तिर्यच असुर कुमारादिसे यावत् ८ मां देवलोक तक देव पणे उपजे उसकी भी व्याख्या कर देनी मनुष्यमें केवल ज्ञान और अन्त किया भी कर सकते है। इसी माफीक मनुष्य श्री समझना व्यंतर ज्योतिषी, वेमानिककी च्याख्या असुरक्रमारवत् करनी।

सेवं भंते सेवं भंते तनेव सद्म्।

一般うこうりょー

### थोकडा नं० १०६

(पद्धि द्वार)

श्री पन्नवणा सूत्र तथा जस्त्रृहीप पन्नती सूत्रसे तेवीस पहि.

(१) सात एकेन्द्रिय रत्न

१ चकरत्न— यह साधनेशा रस्ता बतानेवाता वार चार २ छत्ररत्न—बारद योजनमें छाया करे होते हैं

३ दन्डरतन—तामस गुपाका दमाड खोले

४ खडगरतन—चैरीको सजा देनेके लिये ५० अगुलका लदा १६ अ गुलका चोडा, आधा अगुलका जाडा और १ अगुणकी मुठ यह चारी पतन आयुध शालामें उत्पन्न होते है

 मणिरत—चार अगुल लम्या दो अगुल चौडा अंधेरेमें प्रकाश करनेवाला।

६ कांगणी रतन-सोनारवी अरणके आकार। आठ मोनईयों भार तोलमें आठपासा हे तला. घारहरूणा इससे तमिस्रा गुपामें ४९ मांहले विये जाते हैं।

अषधि ज्ञान होवे ? हाँ होवे । जिनको ज्ञान हावे वह वत नियम करे ? नहीं करे इसी तरह तिर्यच असुर कुमारादिसे यावत ८ मां देवलोक तक देव पणे उपजे उसकी भी व्याख्या कर देनी मनुष्यमें केवल ज्ञान और अन्त किया भी कर सकते है। इसी माफीक मनुष्य श्री समझना व्यंतर ज्यांतिषी, वेमानिककी व्याख्या असुरकुमारवत् करनी।

सेवं भंते सेवं भंते तमेव सदम्।

一性元三十一

थोकडा नं० १०६

(पद्धि द्वार)

श्री पन्नवणा सूत्र तथा जस्त्रृद्वीप पन्नती सूत्रसे तेवीस पहि.

(१) सात एकेन्द्रिय रत्न

१ चकरतन—खंड साधनेका रस्ता बतानेवाता २ छप्ररत्न—बारद योजनमें छाया करे होते ह

३ दन्डरत-तामस गुपाका व माड खोले

थ खडगरतन—चैरीको मजा देनेके लिये ५० अगुलका लवा १६ ज गुलका चोडा. आधा अगुलका जाहा और १ अग्रकी मुठ यह चारी रतन आयुध शालामें उत्पन होते है

५ मणिरतन चार अगुल लम्बा दो अगुल चौडा अधेरेमें प्रशाश धरनेघाटा ।

६ षांगणी रत्न-सोनारषी अरणये आषार । आठ मोनर्यो भार तोलमें आठपासा हे तला, बारहस्या, इससे तमिला गुपामें ४९ माहले विये जाने हैं।

अवधि ज्ञान होवे ? हाँ होवे । जिसको ज्ञान हावे वह व्रत नियम करे ? नहीं करे इसी तरह तिर्यच असुर कुमारादिसे यावत् ८ मां देवलोक तक देव पणे उपजे उसकी भी व्याख्या कर देनी मनुष्यमें केवल ज्ञान और अन्त किया भी कर सकते हैं। इसी माफीक मनुष्य श्री समझना व्यंतर ज्योतिषी, वेमानिककी व्याख्या असुरकुमारवत् करनी।

सेवं भंते सेवं भंते तसेव सदम्। —%।≫्रां+—

थोकडा नं० १०६

### (पद्धि द्वार)

श्री पन्नवणा सूत्र तथा जम्बूद्वीप पन्नती सूत्रसे तेवीस पद्धि.

(१) सात एकेन्द्रिय रत्न

१ चक्ररत्न—खंड साधनेका रस्ता बतानेवाला २ छत्ररत्न—बारद योजनमें छाया करे ३ दन्डरत्न—तामस गुफाका क्षमांड खोले

 श्वड्गरन्न—वैरीको सजा देनेके छिये ५० अगुलका छवा १६ अ गुलका चोडा. आधा अगुलका जाडा और ४ अगुलकी मृठ यह चारों उत्तन आयुध शालामें उत्पन होते हैं

५ मणिरत्न—चार अगुल लम्बा हो अगुल बौहा अधेरेमें प्रकाश करनेवाला।

६ कामणी रत्न — सोनारकी अरणके आकार। आठ मोनईयों भार तोलमें आठणासा हे तला वारटगुण इससे तमिस्रा गुफामें ४९ मांटले किये जाते हैं।



#### आवगादार.

पिंदली नारकीसे निकले हुवे जीबोंमे हैं सात एकेन्द्रिय वर्जके शेष १६ पद्भि पाचे।

दूसरी नरकसे निकले हुमेमे १५ पद्मि पाने (चक्रवर्ती वर्जके) तोसरो नरकसे निकला॰ १३ पद्मि पावे (वलदेव वासुदेव वर्जके) चौथी नरकसे निकला० १२ पद्चि पाव (तीर्थंकर वर्जके) पांचमी नरकसे निकलाः ११ पहि पावे (केवली वर्जके) छट्टी नरकसे निकलाः १० पद्वि पावे (साधु धर्जके) सातमी नरकसे निकला० ३ पिछ पावे. इस्ती॰ अभ्व॰ और सम्य॰ क्दृष्टि, भुवनपति, व्यंतर, ज्योतिपीसे निकला हुवा २१ पहि पाये. तीर्थकर चक्रवर्ती वर्जके । पृथ्वी, पाणी, वन॰ सन्नी तिर्यच और सन्नी मनुष्यसे निकला १९ पद्धि पाघे (ती-च-घ-घा वर्जके) तेड, वाड, विक्लेन्द्रीसे निकला० ९ पद्चि. (७ पकेन्द्रीय रतन, दस्ती और अभ्वः ' असत्री मनुःयः तिर्यचसे निकलाः १८ पद्वि पावे. ७ पकेन्द्रो रत्न ७ पंचेन्द्रो और नं भा सा धा सः प्र १८ पिहले दूसरे देवलोकसे निकला २३ पिह पाघे। तीजेसे आठवें देवलोक तकका निकला १६ पद्वि पाये। (७ पद्वि पचेन्द्री ९ मोटी॰ ओर नौसे बारहवा तथा नौयैवेयकसे निकला १४ पद्धि पाचे (हस्ती० अभ्व नही)

पंचानुत्तरसे निकलाः ८ पद्धि पाव (वसुदेव वर्जके ८ मोटीः)

#### जाग्याद्वार

नारकी पिंदलीसे चोथी तक ११ पिंद्व चाले जीव जावे (७ पने-न्द्रीय पहि, चयी, वासुदेय. सम्यव्दृशी और महलीक राजा। नारकी ५-६ में ९ पित वाले जावें। खो, सम्यगृहशीवर्तवे। पांच स्थावरमें १४ पदि वाले जावे। पर्यन्त्री अ पंचेन्द्रीय ६ (छो नहीं। और मंडलीश॰ एवं १४॥ विशक्तेन्द्री ३ अमन्नी मनुष्य निर्यवर्मे

#### आवगादार.

पिंदली नारकीसे निकले हुवे जीबोंमे हैं सात पकेन्द्रिय वर्जके दोप १६ पिंद्र पांचे।

दूसरी नरकसे निकले हुचेमे १५ पद्रि पावे (चक्रवर्ती वर्जके) तोसरी नरकसे निकला॰ १३ पद्वि पावे (वलदेव वासुदेव वर्जके) चौथी नरकसे निकला॰ १२ पहि पावे (तीर्थकर वर्जके) पांचमी नरकसे निकला० ११ पद्सि पावे (केवली वर्जके) छट्टी नरकसे निकला॰ १० पहि पावे (साधु धर्जके) सातमी नरकसे निकला० ३ पिछ पावे. इस्ती । अभ्व । और सम्य कुदृष्टि, भुवनपति, व्यतर, ज्योतिपीसे निकला हुवा २१ पहि पाये. तीर्थकर चक्रवर्ती वर्जके । पृथ्वी, पाणी, वन॰ सन्नी तियंच और सन्नी मनुष्यसे निकला १९ पहि पावे (ती-च-च-वा वर्जके) तेउ, वाउ, विक्लेन्द्रीसे निकला०९ पहि. (७ पकेन्द्रीय रतन, दस्ती और अभ्वः । असन्नी मनुःय. तिर्यचसे निकलाः १८ पद्वि पावे. ७ पकेन्द्री रत्न ७ पंचेन्द्री और नं॰ म> सा॰ धा॰ सः प्व १८ पहिले दूसरे देवलोकसे निकला २३ पद्मि पाये। तीजेसे आठवें देवलोक तकका निकला० १६ पद्मि पावें। (७ पद्मि पंचेन्द्री ९ मोटी अोर नौसे बारहवा तथा नौयैवेयकसे निकला १४ पद्धि पाचे (हस्ती० अभ्व नहीं)

पंचानुत्तरसे निकला ८ पद्वि पाये । वसुदेय वर्जके ८ मोटी ।

#### जाग्गाहार

नारकी पिंदलीसे चोधी तक ११ पिंद्र घाले जीव जामें (७ पर्च-न्द्रीय पिंद्र, चम्रो, चासुदेव, सम्यव्युष्टशे ओर मंडलीव राजा। नारकी ५-६ में ९ पिंद्र घाले जावें। (खो, सम्यगृटशिवर्जके) पाच स्थायरमें १४ पिंद्र घाले जाये। प्येत्द्री ७ पर्चन्द्रीय ६ (खो नहीं) और मंडलीक प्यं १४॥ विकलेन्द्री ३ असही मनुष्य नियंचम

साधुमे १२ पहि मिले चार पाँचेन्द्रिय ८ वडी पहि अदाई होपके बाहर २ पहि मिले (श्रावकः सम्यग्रही)

सेवं भंते सेवं भंते तमेव सचम्।

一米(@)米一

### थोकडा नं० ११०

#### (गत्यागति)

जीव मरके दूसरी गतीमे उत्पन्न होता है उसको गति कहते हैं। और जिस गतीसे आकार उत्पन्न होता है उसको आगतीं कहते हैं। जैसे नारकीसे निकलकर जिस गतिमें जावे (यहा रत्नप्रभा नारकीका जीव तीर्यचके १० और मनुष्य गतिमें ३० भेटों में उत्पन्न होता है। उसको गती कहते हैं। और १० भेटे में उत्पन्न होता है। उसको गती कहते हैं। और १० भेटे तीर्यचके जीव १५ भेटे मनुष्यके जीव रत्नप्रभा नारकीमें उत्पन्न होता है उसको आगती कहते हैं। इसी तरह सब जगह समझ लेना।

मार्गणा न॰ ती॰ मनुष्य देवता समुचय. १ रत्नप्रभा नारकीकी आगती ०-६०- १५- ०-ગ્ધ गती ८-१०- ३०- ६-80 ą ٠, ,, आगती ८- ५- ६५- ८- २० ३ शर्कार० • गती ०-६० 🗽 -ه و у, आगती c--४- १५- e-५ चालूप्रभा 90 गती ६-१८- ६०- ६ξ., Se. \*9 93

३३ असन्नी तीर्यच पंचेन्द्री. आगती ०-४८-१३१- ०-१७९ गती २-४८-२४३- '०२-३९५ 38 आगती ७-४८-१३१- ८१-२६७ ३५ सन्नी गती १४-४८-३०३-१६२-५२७ 38 आगती ३७ जलचर पांचांकी ३८ थलचर ८-४८-३ - ३- १६ २-५२ १ ३९ खेचर ३६७ की **६-४८-३**०३-१६२-५१९ है. गती ४० उरपरी १०-४८-३०३-१६२-५२३ कहते भुजपरी ४-४८-३०३**-१६२**-५१७ मनुष्यकि असन्नी आगती गती 83 सन्नी आगती गतो ياتو देवकुर उत्तरक्रयकि आगती गती हरीवास रम्यवकी आगती गती १९ रेमचय पेरणवयकी आगती गती छप्पन अन्तरहीप आगती गती 43 तीर्यवारकी आगती गती ५६ माध चं.च लीकी भागती गती 40 ५८ चक्रवर्तीकी आगती 49 गती

### थोकडा नं० १११

### श्री पन्नवणा सूत्र पद ६

#### (गत्यागती)

१ रत्नमभा नारकीकी आगती ११ की-पांच सन्नी तीर्यच, पाच असन्नी तीर्यच और संख्याते वर्षका कर्मभूमी मनुष्य. एवं ११ तथा गती ६ की पांच सन्नी तीर्यच और संख्याते वर्षका कर्मभूमी मनुष्य।

२ द्यर्फरप्रभा नारकीकी आगती ६ फी-पांच सन्ती मनुष्य और सख्याते वर्षका कर्मभूमि मनुष्य। तथा गती ६की-पांच सन्ती तीर्यंच और संख्याते वर्षका कर्मभूमि मनुष्य।

३ पालुप्रभा नारकीकी आगति ५ की—भुजपरी तीर्यच वर्जके उपरवत् पाच और गति ६ की पूर्ववत्।

१ पंगममा नारकीको आगित १ की—खेचर वर्जके शेष १ प्रवेचत् और गती ६ की पूर्वचत् ।

4 धूमप्रभा नारकीकी आगत ३ की—थलचर वर्जके दोष ३ पूर्ववत् और गति ६ की पूर्ववत् ।

६ तमप्रभा नारकीकी आगत ४ की—खी, पुरंष, नपुसक और जलचर तथा गती ६ की पूर्ववत्।

७ तम'तमप्रभा नारकीकी आगती ३ की—पुरुष, नपुसक और जल्बर तथा गती ५ की (सली नीर्यच पांच )

दश भुवनपती, व्यतरकी आगती '६ की-पाच सन्नी पांच असन्नी तीर्थच १० संख्याते चपका क्षम मूमि मनुष्य ১९



### थोकडा नं० १११

### श्री पन्नवणा सूत्र पद ६

#### (गत्यागती)

१ रत्नमभा नारकीकी आगती ११ की-पांच सन्नी तीर्यच, पांच असन्नी तीर्यच और सख्याते वर्षका कर्मभूमी मनुष्य. एवं ११ तथा गती ६ की पांच सन्नी तीर्यच और संख्याते वर्षका कर्मभूमी मनुष्य।

२ शर्मरप्रभा नारकीकी आगती ६ की—पांच सन्नी मनुष्य और सख्याते वर्षका कर्मभूमि मनुष्य। तथा गती ६की-पांच सन्नी तीर्यंच और सख्याते वर्षका कर्मभूमि मनुष्य।

३ पालुप्रभा नारकीकी आगति ५ की—भुजपरी नीर्यच वर्जके उपरवत् पाच और गति ६ की पूर्ववत्।

१ पंयाप्रभा नारषीकी आगति १ की खेचर वर्जके दोष १ पूर्ववत् और गती ६ की पूर्ववत् ।

4 धूमप्रभा नारकीकी आगत ३ की—थलचर वर्जके दोष ३ पूर्ववत और गति ६ की पूर्ववत् ।

६ तमप्रभा नारकीकी आगत ४ की—छी, पुरंष, नपुसक और जलचर तथा गती ६ की पूर्ववत्।

७ तम'तमप्रभा नारकीकी आगती ३ की-पुरच, नपुसव और जलचर तथा गती ५ की ( मही नीर्यंच पांच )

दश भुवनपती, व्यतरकी आगती १६ की—पाच मही पांच असली तीर्थंच १० संख्याते पंपना कर्म मूमि मनुष्य " r,

तेउ॰ वायु॰ की आगती ४९ की—तीर्यच के ४६ मनुष्य ३ तथा गती ४६ कि तीर्यचके

विकलेन्द्रियकी आगती ४९ की पूर्ववत् तथा गती भी इसी तरह ४९ की।

तीर्यच पंचेन्द्रियक्ती आगती ८७ की-तीर्यच ४६ मनुष्य ३ मुवनपती १० व्यन्तर ८ ज्योतिषी ५ देवलोक ८ और नारकी ७ पवं ८७ तथा गती ९२ की—८७ पूर्ववत् संख्याते वर्षका कर्म भूमि असंख्याते वर्षका कर्मभूमि. अकर्मभूमि. अन्तरद्वीपा. स्थलचर गुगलीया पव ९२।

मनुष्यकी आगती ९६ की—तीर्यच ३८ (तेउ॰ घायुका ८ वर्जके ) मनुष्य : भूवनपती १९ व्यतर ८ ज्योतिषी ५ देवलोक १२ वंवेक विमान ९ अनुत्तर विमान ५ नारकी ६ पव ९६ तथा गती १११ की—९६ पूर्वं वत तेउ० वाउ० ८ सातमी नारकी, अस ख्याते वर्ष कर्मभूमि अकर्भभूमि अन्तर हीपा स्थलचर युगलीया. खेचर युगलीया और सिद्ध गती प्रवं १९१

सेवं भंते सेवं भंते तमेव सहम्।



औदारिककी भजना आहारक नहीं। आहारकमें वैक्रिय नहीं चेष ३ चरीरकी नियमा। तेजसमें कार्मणकी नियमा। कार्मणमें तेनसकी नियमा वाकी तीन चारीरकी भजना।

- (१) द्रव्य द्वार--औदारिकः वेकिय शरीरका द्रव्य असं ख्याते असंख्याते हैं। आद्वारकः सख्याते । तेजस कार्मणका अनंते अनन्ते हैं।
  - (६) प्रदेश द्वार-प्रदेश पाची शरीरोंके अनन्ते अनन्ते हैं।
- (७) द्रव्यकी श्रल्पायहुत्द द्वार--सबसे स्तोक आदारक शरीरके द्रव्य, वैक्रिय श. द्रव्य अस॰ गु॰ औदारिक श॰ द्रव्य असं॰ गु॰ तेजस कार्मण परस्पर तुल्य अनं॰ गु॰।
- (८) प्रदेशका अल्पा बहुत्व—-सर्वसे स्तोक आहारक रारी-रका प्रदेश । विक्रय शाल्यक असल गुल्। औदारिक राज्यक असलगुल्। तेजस शाल्यक असंवगुल कार्मण शाल्यक असंवगुल।
  - (६) द्रव्य प्रदेशकी अल्पा नहुत्व--
- (६) सबसे स्तोक आहारक द्यारका द्रव्य (२) विक्रिय दाव आह द्रव्य असव राष्ट्र (३) औदारिक दाव मा द्रव्य असव गुव (४) आहा रिक दाव का प्रदेश अनव राष्ट्र (५) विक्रिय दाव का प्रदेश असव गुव (६) औदारिक दाव का प्रदेश असव गुव (७) तेजस कार्मण दाव द्रव्य अनव गुव (८) तेजस दाव प्रदेश अनव राष्ट्र (९) कार्मण दाव प्रदेश अनंव गुव (८)
- (१०) स्वामी द्वार आदारिक श० का म्यामी मनुष्य तीयंच चैक्रिय श० का स्वामी चारों गतीके जीव। आदारक श० के स्वामी चौद्ध पूर्वधर मुनि। तेजस कारमण का स्वामि चारों गति के जीव होते हैं।



(५) " की उ॰ " वि॰ (३) औदारिक श॰ अस॰ गु. (६) औदारिकी " स॰ गु॰ (४) तेज्ञस कारमण आपस (७) वैक्तियकी " " अस॰ गु॰ में तृल्य और अनंत गु. (८) तेजसकार्मण " अस॰ गु॰

#### सेवं भंते सेवं भंते तमेव सचम्।

# थोकडा नं० ११३

### श्री भगदती सृत्र श० १९ उ० ३

#### ( अवगाहना अल्पा० )

| • •                       |            |        |         |       |           |
|---------------------------|------------|--------|---------|-------|-----------|
| (१ सबसे स्तोक सुक्ष्म वि  | तंगीद्वे ३ | गपर्या | प्तावती | जघन्य | र अचगाहना |
| (२) सुक्ष्म वायुषायके अप  | र्या० की   | जिल्   | अव०     | अमेष  | गु €      |
| (३) सुक्ष्म तेउ०          | •          | **     | **      | •     | **        |
| (४) सुक्ष्म अप्पट         |            | •      | ••      | •     | **        |
| (५) सुध्म पृथ्वीः         | • •        | •      | ,,      |       | **        |
| (६) बाहर वायु०            |            | ٠      |         |       | **        |
| (७) बादर तेउट             |            | ,•     | •,      | •     | ••        |
| (८) बादर अप्पट            | 27         | > 7    | ٠,      | **    | ••        |
| (९) बादर पृथ्वी॰          |            | ٠,     | ,       | ,•    | ••        |
| (१०) बादर निगोद           | ٠,         | ٠,     | 77      | ••    | ,•        |
| (११) प्रत्येषा दारीर वादर | वनस्पति    | वि. अ  | प ः ज   | अब    | ॰ अस॰ गुट |
| (१२) सुक्षम निगाद पर्याः  | की जर      | अषः    | असं     | T.c   |           |
| (१३) सुक्ष्म निगाद अप॰    | की उत्हा   | ए अ    | बर चि   | c     |           |
| (\$ थ) . सर्वाट ।         | नी .       |        |         |       |           |



(४२) प्रत्येक श्रारीर बाद्दर बनः पर्याः जः अवः असः गुः (४३) ,, ,, अपः उः अवः असः गुः (४४) ,, ,, पर्याः उः अवः असः गुः

सेवं भंते सेवं भंते तमेव सचम्।

<del>1,</del>10000 1.}≁

### थोकडा नं० ११४

### श्री भगवती सूत्र श० ८ उ० ५।

(समदेग)

पुद्गल चार प्रकारके होते हैं— इन्यसे क्षेत्रसे, कालसे और भावसे जिसमें इन्यसे पुद्गलोंके दो भेद सप्रदेशी (क्षिपरमाणु-वादि) और अप्रदेशी (परमाणु क्षेत्रसे पुन्न के दो भेद-सप्रदेशी (दो प्रदेशीसे यावत् असं प्रदेश अवगाह) और अप्रदेशी (पक्ष आकाश प्रदेश अवगाही) कालसे पुद्गलोंके दो भेद—सप्पदेशी (दो समयसे यावत् असं समयसी स्थितिका) और अप्रदेशी (एक समयसी स्थितिका) भावसे पुद्गलोंके दो भेद—सप्पदेशी (दो गुण कालसे यावत् अनन्त गुण काला) और अप्रदेशी (पक्ष गुण कालसे यावत् अनन्त गुण काला) और अप्रदेशी (पक्ष गुण कालसे)

जहां द्रव्यसे अप्रदेशी हैं वहां क्षेत्रसे नियमा अप्रदेशी हैं। कालसे स्यात् सप्रदेशी स्यात् अप्रदेशी। एवं भावसे और क्षेत्र से अप्रदेशी हैं वह द्रव्यसे रयात् सप्रदेशी स्यात् अप्रदेशी। एवं कालसे भावसे॥ और कालसे अप्रदेशी हैं वह द्रव्यसे क्षेत्रसे भावसे स्यात् सप्रदेशी स्यात अप्रदेशी हैं। और भावसे अप्रदेशी हैं वह द्रव्यक्षेत्रकालसे स्यात सप्रदेशी स्यात् अप्रदेशी हैं और



वृद्धिमान नहीं है किन्तु अवस्थित है। नारकी के नेरोयों की पृच्छा? नारकी के नेरोया हियमान भी है वृद्धिमान भी है और अव-स्थित भी है एवं यावत् २४ दडक कहना सिद्ध भगवान वृद्धमान है और अवस्थित है।

समुचय जीव अवस्थित रहे तो सदाकाल सास्वता, नार कीका नेरीया हियमान बृद्धमान रहे तो ज॰ एक समय उ॰ आ-विलीकाके असं॰ भाग, और अवस्थित रहे तो विरद्द कालसे दु गुणा। 'दिखो शोधनोध भाग १ में विरद्दद्वार'। एव चौबीस दढ-कमें हियमान बृद्धमान नारकीषत् और अवस्थित काल विरद्द द्वारसे दुगणा, परन्तु पांच स्थाधरमें अवस्थित कालद्वियमानवत समज लेना। सिद्धोंमें बृद्धमान ज॰ एक समय उ आट समय और अवस्थित काल ज॰ एक समय उ॰ हो मास इति।

> सेवं भंते सेवं भंते तमेव सचम् । +%(€≈ ३)%+

## थोकडा नंबर ११६

# श्री भगवती सूत्र श० ५ उ० ८।

( सावचया सावचया )

हे भगवान ! जीव 'सावचया है या 'सोवचया है ' या सावचया 'सोवचया है ! या 'निरवचया निरवचया ' जीव नि-रवचया निरवचया? है हो पतीन भांगा नहीं । नारकी आदि २४ इंडक्में पूर्वोक्त चारों भांगा पावे । सिद्धोंमें भागा हो [१] सावचया [२] निरवचया निरवचया।

९ इदि । २ हानी । २ इदि हानी । ४ इदि नहीं हनी नती ।

कपाय चार प्रकारका है-काध, मान, माया और लोभ. जिसमें पहिले एक कोधकी व्याख्या करते है। कोधकी उत्पत्ती चार कारणोंसे होती है यथा।

[१] अपने लिये (स्वकार्य) [२] परके लिये [कुटुम्बादि] [३ दोनोंके लिये [स्वपर] [८] निरर्थक [धिनाकारण]

और भी कोधके उत्पत्तीका चार कारण कहे हैं यथा।

[१] शरीरके हियं। [२] उपाधी-धनधान्यादि वस्तुके हिये। [३]क्षेत्र-जगा-जगीनादिके हिये। [४] वत्थु-यागयगीचा खेती आदिके हिये।

#### कोध चार प्रकारका है।

- [१] अनन्त।नुवधी-पत्थरको रेखा सदश।
- [२] अप्रत्याख्यानी-तलावके महीकी रेखा ज्रा
- [३] प्रत्याख्यानी-गाडीके पहियेकी लकीर सददा।
- [४) सज्बल पानीबी लक्षीर मदश ।

ओर भी कोध चार प्रकारका कहा है।

- [१] उपशान्त-उपशमा हुवा।[२] अनोपशान्त-उद्यमे वर्नता।
- [६] आभोग-जानता हुवा। [४] अनाभोग-अनजानता हुवा।

पर्व कोल्ड प्रकारका कोध समुच्यजीय करे। इसी माक्त २४ दहवर्षे जीवों करें। इस ठिये १६ का २५ गुणा करनेसे ४०० भागे हुवे।



| मार्गणा                | योक | स्यि<br>ध | स<br>ध | श  | स  | सं.<br>६ | हे इ | €. | ना | यो  | ड<br>२ |
|------------------------|-----|-----------|--------|----|----|----------|------|----|----|-----|--------|
| नारकीमे                | २९  | 8         | 8      | ₹  | 0  | १        | 3    | 31 | Ę  | 3   | २      |
| भुवन न्यन्तर           | ३०  | ક         | ક      | 3  | c  | १        | ક    | 3  | ६  | 3   | २      |
| ज्यो यावत् अच्युत् दे॰ | २७  | ક         | ક      | 3  | c  | १        | १    | 3  | 3  | ३   | ર      |
| नौग्रेवक वै॰           | २६  | ષ્ટ       | ક      | ₹  | c  | १        | १    | 7  | ε  | 3   | ٦,     |
| अनुत्तर वैमान          | २२  | S         | 8      | 3  | c  | १        | १    | १  | 3  | 3   | २      |
| पृ॰ पा॰ वना॰           | २३  | 8         | ઇ      | ર  | Ę  | ξ        | ઠ    | Ę  | ર  | Ę   | ٥      |
| तेउ॰ वाउ॰              | २२  | 8         | ક      | S  | ξ  | १        | R    | १  | ₹  | Ę   | २      |
| विकलेन्द्रिय           | २६  | ક         | δ,     | 31 | *  | १        | 3    | ર  | છ  | ર   | 2      |
| तीर्यच पंचेन्द्रिय     | 88  | ક         | 8      | ઇ  | Ę  | Ę        | Ę    | 3  | 3  | ! ३ | २      |
| मनुष्यमे               | ७८  | S         | 8      | ۹  | દ્ | Ę        | ६    | 3  | ۷  | έ ϶ | ર      |

१ स्थितिके चार भेद हैं—यथा [१] जघन्य स्थिति [२] जघन्य स्थितिसे एक समय दो समय तीन समय यावत् सख्याते समय अधिक [३] सख्याते समयसे एक समय अधिक यावत् असख्याते समय अधिक [४] उत्हृष्ट स्थिति।

२ अवगाहनाके चार भेद हैं यथा—[१] जघन्य अवगाहना [२] जघन्य अवगाहनासे एक दो तीन ,यावत संख्याते प्रदेश अधिक [] संख्यानेसे एक दो तीन यावत् असंख्याते प्रदेश अधिक थ] उत्कृष्ट अवगाहना।

दोष सात हारोंके बोल सुगम है देखो लघुदंडवमें।

नारक्षीमें बोल पावे २९ जोकी स्थितिक वार भेद हैं जिसमें दूसरा भेद और अवगाहनाके दूसरे तीमरे भेद और मिश्र दृष्टी पर्व वार बोलों कोधी मानी मायी लोभी इन वारों क्यायक ८० भांगे होते हैं। दोव २५ बोलों कोधीहि वार क्यायके २७ भांगे होते हैं। ये दोनों प्रकारके भांगे होते हैं। ये दोनों प्रकारके भांगे होते ही व यहसे समहना।

#### =० भागोंकी स्थापना.

असंयोगी ८ भांगा, ब्रिसंयोगी २४ भांगा, विकसंयोगी ३२ भांगा, चार संयोगी १६ भांगा, एवं ८० भांगा।

असंयोगी ८ यथा-क्रोधीएक, मानीएक, मायीएक, लोभीएक, क्रोधीघणा, मानीघणा, मायीघणा, लोभीघणा।

#### द्विसंयोगी भांगा २४

| को | मां. | ्क्रो. | मा. | को. | लो | . मां. | मा. | <b>਼</b> ਸਾਂ. | ह्यो. | मा. | लो. |
|----|------|--------|-----|-----|----|--------|-----|---------------|-------|-----|-----|
| १  | १    | १      | १   | १   | १  | 1 2    | ₹   | १             | र     | १   | १   |
| १  | 3    | १      | ą   | \$  | 3  | 1 8    | 3   | १             | 3     | १   | 3   |
| m  | १    | ३      | १   | 3   | १  | 3      | १   | 3             | र     | 3   | 2   |
| 3  | 3    |        |     |     |    | 3      |     |               | 3     | 3   | 3   |

### तीन संयोगी भांगा ३२

| को. | मां. | मा. | को. | मां. | हो. | क्रो. | मा. | हो.। | मां. | मा | हो. |
|-----|------|-----|-----|------|-----|-------|-----|------|------|----|-----|
| १   | २    | १   | 1 8 | १    | 2   | १     | १   | 2    | ર    | ٤  | ş   |
| १   | १    | ३   | 8   | १    | 3   | 3     | 8   | 3 !  | १    | \$ | 3   |
| १   | ą    | ۶   | 2   | 3    | 8   | 8     | 3   | 8    | 8    | 3  | ξ   |
| १   | 3    | 3   | १   | 3    | 3   | 8     | ą   | 3    | १    | 3  | 3   |
| ३   | 8    | १   | 3   | ş    | 8   | ે રૂ  | 8   | 8    | 3    | ş  | १   |
| 3   | Ą    | 3   | 3   | 8    | ą   | 3     | १   | 3    | 3    | १  | 3   |
| 3   | 3    | १   | 3   | ર    | १   | 3     | 3   | 8    | 3    | Ę  | १   |
| ş   | રૂ   | 3   | 3   | 3    | 3   | 3     | ३   | 3    | રૂ   | 3  | 3   |

२१३ चार संघोगी भांगा १६

| ㅋ | ते. मां. | मा. लो | • | ,   | को. मां | मा. लो |    |
|---|----------|--------|---|-----|---------|--------|----|
| ٤ | १        | १      | ξ | , 3 | ξ       | १      | १  |
| Ł | १        | १      | ३ | 3   | १       | ٤      | Ę  |
| ξ | Ę        | 3      | ξ | ं ३ | ξ       | ą      | १  |
| ξ | १        | 3      | 3 | ३   | १       | 3      | 3  |
| १ | 3        | १      | 8 | , 3 | 3       | ξ      | Ę  |
| १ | 3        | Ę      | 3 | 3   | ३       | ξ      | રૂ |
| ξ | , ३      | ३      | 8 | ą   | 3       | ş      | Ę  |
| १ | 3        | 3      | R | ą   | 3       | R      | 3  |

एव ८० भागे। अब २७ भागोकी स्थापना नीचे लिखते हैं यथा-[१] क्रोधके हरवस्तर्मे सास्वते मिस्रते हैं। [२] क्रोधका घणा और मानका एक [३] क्रोधका घणा और मानका पणा एवं दो मायाके और दो स्टोभके एवं ७ असंयोगी क्रिस्योगी भागे हुई, और तीन संयोगीके १२ भागे। यप्रसे।

| मो | मां॰ | मा॰ | म्रो : | मां° | <u>रो</u> ० | मो         | भा॰ | स्रोध |
|----|------|-----|--------|------|-------------|------------|-----|-------|
| 3  | Ę    | ६   | 3      | ٤    | Ę           | ₹          | Ę   | ٤     |
| 32 | ξ    | ₹   | 3      | 8    | 3           | े ३        | Ę   | 9     |
| 3  | ş    | ξ   | 3      | Ŗ    | ٤           | . 3        | Ę   | Ę     |
| 3  | ø    | ३   | *      | 94   | ३           | , <b>3</b> | 3   | 3     |

| चार | संयोगी | भागा | = |
|-----|--------|------|---|
| चार | संयागा | भागा | 7 |

| को॰ | मां॰ | मा॰ | स्रो॰ |   | को० | मां० | मा॰ | लो॰ |
|-----|------|-----|-------|---|-----|------|-----|-----|
| ş   | १    | १   | ę     | 1 | 3   | ą    | १   | १   |
| 3   | १    | 8   | Ę     |   | 3   | 3    | १   | રૂ  |
| 3   | १    | 3   | १     |   | 3   | 3    | ş   | र   |
| ३   | १    | 3   | ą     |   | 3   | 3    | 3   | 3   |

देघतामें भुवनपतीसे यावत् वारहवें देवलोक तक अपने र वोलोंसे चार २ वोल [नामकीवत्] में भाग ८० दोप वोलोंमें भागे २७ दैं। जिसकी स्थापना उपम्बत्। परन्तु नार क्रीके २७ भागोंमें क्रोधी सास्वते बहुवचन करें हैं यहां देवतामें लोभी बहुवचन मा-स्वता कहना। पर्य नी नीयेंचेक और पंचानुत्तर वमानयें तीन वोल (मिश्रदृष्टी वर्जके) में भागा ८० दोप वोलोंमें भागा २० कहना।

पृथ्वी, पानी, घनस्पतिमें बोल २३ जिसमें तेजूलेशीमें भागा ८० दोप बोल २२ तथा तेउ वासुके २२ बोलोमें अभग है। याने चारों फपायवाले जीव दरममय असंग्याते मिलते है।

तीन विकलेन्द्रियमं बोल २६ जिनमं [१] न्यितिका दूनरा बोल। [२] अवगाहनाका दूनरा बोल [३] मतिज्ञान [४] श्रुतिज्ञान। [५] मम्ययत्वदशे इन पांचो बोलोंमं भांगा ८० देव बोलोंमें अभग। तीर्यच पंचेन्द्रिय नाम्कीयत् चार बोलोंमं भांगा ८० द्रोप बोलोंमं अभग। मनुष्यमं बोल ४० जिनमं दो स्थितिका त्जो तीजो बोल दो अवगाहनाका दूजो तीजो बोल आहारिक दा-, और मिश्रदृष्टी इन हो बोलोंमं ८० भांगा दोव बोलोंमं अभग।

सेवंभंते सेवंभंते तमेव मचम्।

## थोकडा नं० ११६

#### श्री पन्नवर्णा सूत्र पद १५।

( इन्द्रिय )

संसारी जीवोंके इन्द्रिय दो प्रकारकी है—एक द्रव्येन्द्रिय और दूसरी भावेन्द्रिय, द्रव्येन्द्रियद्वारा पुद्रलोंको व्रहण करते हैं— जैसे कर्णेन्द्रियद्वारा पुद्रलोंको प्रहण किया और वे पुट्रल इष्ट्र अनिष्ट होनेसे रागद्रेष होना यह भावेन्द्रिय है। अर्थात् द्रव्येन्द्रिय कारण हैं और भावेन्द्रिय कार्य हैं। यहां पर द्रव्येन्द्रियका हो अधिकार १८ द्वार करके लिखेंगे।

- [ १ ] नामहार—श्रोतेन्द्रिय, चक्षुश्निद्रय, घाणेन्द्रिय. रसेन्द्रिय, स्पर्शेन्द्रिय।
- [२] संस्थानिष्ठार— धोतेन्द्रियका सम्थान कदम्य वृक्ष के पुष्पाकार, चक्षुर्ग्द्रियका चन्द्र या मस्रकी दालके आकार, घाणेन्द्रिय लोहारकी धमणाकार रसेन्द्रिय ह्र्रपटाके आकार और स्पर्शेन्द्रिय नानाकार।
- [२] जाडपना द्वार—पकेक इन्द्रिय जघन्य और उन्हर अगुलके असल्य भाग जाडी है। यहां पर इतना अयह्य समझना चाहिये कि इन्द्रिय और इन्द्रियके उपगरण जैसे धोतेन्द्रिय अंगुलचे असल्यातमें भाग है और बान दारीर प्रमाण होते हैं। कानको उपगरण इन्द्रिय कहते हैं और जो पुद्रल प्रहण विया जाता है यह इन्द्रिय हार उसीका यहां जाडपना चतलाना है।
  - [४] लम्बापनाद्वार—रसेन्द्रिय ज्ञरक्षे असंस्या

- . भाग उ० प्रत्येक अंगुलको है। द्येष चारोन्ट्रिय ज॰ उ॰ अंगुल अमेरुयातमें भाग है भावना तीजे झारको माफक समझना।
- [ ४ ] श्रवगाह्याद्वार एकेकेन्द्रिय अनल्याते २ आकाश प्रदेश अवगाहा है। जिसको तरतमता दिखानेके लिये अल्या-वहुत्व कहते है।
- [१] सर्वस्तोक चक्षु इन्द्रिय अवगादा [२] श्रोतेन्द्रिय अ० मंख्यातगुणा। [३] ब्राणेन्डिय अ० म० गुणा। [४] रसेन्द्रिय अ० अर्भ० गुणा। [५] स्पर्शेन्डिय अ० म० गुणा।
- [ ६ ] पुद्गल लागाद्वार पकेकेन्द्रियके अनन्ते अनन्ते पुद्गल लागा है। जिसकी अल्पाबहुन्व [१] चश्च इन्द्रिय लागा, सबसे स्तोक [१] श्रोतेन्द्रिय लागा संग्रुणा। [३] ब्राणेन्द्रिय लागा स० गु० [४] रमेन्द्रिय लागा असंग्रु० [६] स्पर्शेन्द्रिय लागा मंग्रु०
- [७] श्रानाह्या लागाकी मामल अल्पावहुन्त्र-[१] चक्षु इन्द्रिय अवगाद्या सबसे स्तोक [२] थ्रांतेन्द्रिय अ॰ स गु॰ [३] त्राणेन्द्रिय अ॰ सं॰ गु॰ [४] रसेन्द्रिय अ॰ अम॰ गु॰ [५] स्पर्शेन्द्रिय अ॰ सं॰ गु॰ [६, चक्षु इन्द्रिय लागा॰ अन॰ गु॰ [७ थ्रांतेन्द्रिय लागा सं॰ गु॰ [८] त्राणेन्द्रिय लागा स॰ गु॰ [९] रसेन्द्रिय लागा स गु॰
- [ द ] कक्सडा [ कर्कश ] गुरुवा [ भारी ] द्वार एकके-निद्रयके अनन्ते अनन्ते पुद्रल लागा है। जिसकी अन्यायहुत्य [ १ ] सबसे स्तोक लागा चक्ष इन्द्रियके [ २ ] बातेन्द्रियके अनन्त गु० [ २ ] झाणेन्द्रियके अनन्त गु० [ २ ] रमेन्द्रियके अन-। गु० [ ५ ] स्पर्शेन्द्रियके अनन्त गु०
  - [ ६ ] लहुया [ इलका ] महुया [कोमल ] डार ज्के-

| केन्द्रियके अनन्ते २ पुद्रल लागा है। जिसकी अल्पाबहुत्व [ १ ]      |
|-------------------------------------------------------------------|
| सबसे स्तोक स्पर्शेन्द्रियके लागा [२] रसेन्द्रियके लागा अनन्त      |
| गु॰ [ ३ ] घाणेन्द्रियके लागा अनन्त गु॰ [ ४ ] भ्रोतेन्द्रियके लागा |
| अनन्त गु० [ ५ ] चक्षुइन्द्रियके लागा अनन्त गुणा।                  |
| [ १० ] आठवा नौवा वोलकी सामील स्रल्पाबहुत्व                        |
| [१] सबसे स्तोक चक्षु इन्द्रियके कक्खडा गुरुवा पुद्रलों लागा       |
| (२) श्रीतेन्द्रियके कक्खडा गुरुवा लागा अनन्त गु॰                  |
| (३) घाणेन्द्रियके, ,, ,,                                          |
| (४) रसेन्द्रियके , ,, .                                           |
| (५) स्पर्शेन्द्रियके ., ,,,                                       |
| (६) , लहुया महुया लागा ,<br>(७) रसेन्द्रियके ,, ,                 |
| (७) रसेन्द्रियके ,, , ,                                           |
| (८) घाणेन्द्रियके , ,                                             |
| ·९) छोतेन्द्रियके ,, ·, ·, ·,                                     |
| (१c) चश्चिमद्रयके · · ·                                           |
| (११) जघन्य उपयोगका कालद्वार—                                      |
| (१) सबसे स्तोक चक्ष इन्द्रियका जः उप॰ फाल                         |

(१२) उत्कृष्टा उपयोगिक श्रन्पा॰ जघन्यदत् (१३) जघन्य उत्कृष्टा उपयोग कालद्वार श्रन्पा॰

বি০

(२) श्रातेन्द्रियका स॰ उप० काल विद्येपाधिक

(१) वक्ष र्न्द्रियका जघन्य उपयोग बाल स्तोक

(५ स्पर्शेन्द्रियका .. ,, ,,

(३) ब्राणेन्द्रियका जः उपः काल (४) रसेन्द्रियका ., ..

(२) भोतेन्द्रियका

, ,

#### थोकडा नं. १२०

## मूत्र श्री पन्नवणा पद २० तथा नन्दी मूत्र (सिद्ध द्वार)

फौनसे २ स्थानसे आये हुए एक समयमें कितने २ जीव सिद्ध होते हैं वह इस थोकडे द्वारा कहेंगे। सर्व स्थान पर उत्कृष्ट पद समझना और जघन्य पद एक समय एक भी सिद्ध होता है।

| सङ         | या मा        | गेणा   |            | संख्य | वा        | मार्गण    | T    |             |
|------------|--------------|--------|------------|-------|-----------|-----------|------|-------------|
| १          | नरफ गतिके    | निकले  | हुण एक     | १५    | वैमानिक   |           | •    | १०८         |
|            | समयमें १० वि | सेख हो | ति है।     | १६    | देवी      |           | •    | 2°°         |
| २          | तिर्यच       |        | १०         | १७    | पृथ्वीका  | य         | •    | B           |
| ३          | मनुष्य       |        | २०         | 33    | अप्यकाय   | r         | , ,  | ઇ           |
|            |              |        | ६०८        | १९    | वनस्पति   | काय       | ٠,   | ६           |
| Č          | पिछली नरक    | ,.     | 80         | २०    | तिर्यच प  | चेन्द्रिय | •    | ६०          |
| É          | दूसरी        |        | ६०         | २१    | तियञ्जर्ण | 1         | ٠,   | \$ 2        |
| ø          | तीसरी        | ٠,     | ६०         | २२    | मनुष्य    |           |      | १०          |
| <          | चौथी         | ,      | ષ્ટ        | 53    | मनुष्यणी  | 1         | ,•   | २०          |
| 9          | भषनपति       | ,      | १०         | २४    | पुरुष मर  | पुरुष     | दो । | <b>{:</b> C |
| <b>§</b> c | देषी         | , 4    | هر         | ا تد  | पुरुष मर  | खी हो     | 1    | <b>ξ</b> (  |
| ११         | बाण ज्यतर    | ,      | <b>ξ</b> c | -     | पुरप मर   | _         |      |             |
| ६२         | देषी         | 73     | در         | 25    | खी मर !   | रुष हो    | ١,,  | ξc          |
| ₹3         | ज्योतिषी     | ••     | १०         | २८    | खी मर     | त्री हो   | ,    | ٤,          |
| १४         | देषी         |        | २०         | 28    | स्त्री मर | तपुंसक    | दो   | 1           |

|                        |            | **         | ,, |     |
|------------------------|------------|------------|----|-----|
| <b>४) रसेन्द्रियका</b> | 77         | 97         | ;, | बिद |
| ५) स्पर्शेन्द्रियका    | "          | ,•         | 7, | वि  |
| ६) चक्षुन्द्रियका      | उत्कृष्ट   | 72         | 53 | विष |
| ७) श्रोतेन्द्रियका     | "          | ,,         | 17 | वि॰ |
| ८) घाणेन्द्रियका       | "          | 77         | 79 | वि० |
| ९) रसेन्द्रियका        | ,,         | 27         | ٠, | वि० |
| ०) स्पर्शेन्द्रियका    | <b>9</b> 3 | "          | "  | वि० |
| (१४) विषय              | यार गर     | <b>T</b> 1 |    |     |
| (10/1944               | A11 413    | '          |    |     |

51

9:

केन्द्रिय रिन्द्रिय ८००घ० ' ६४घ० रिन्द्रिय ६६००घ० १२८घ० १००घ० रिन्ट्रिय ३२००ध० २५६ध० २०१घ० २९५४घ० ' मिन्नी पंः। ६४००घ० ५१२घ० ४००घ० ५९०८घ० १ योजन ह्मोलचेंद्रि ९ योजन ९ योजन ९ योजन लज्ज्यो॰ सार्घ १२योजन

मार्गणा स्पर्शेन्द्रिय रसेन्द्रिय ब्राणेन्द्रिय चश्चन्द्रिय ब्रोतेंद्रिय

নিত

(१५) ग्रल्पा वहुत्व द्वार

१) श्रोतेन्द्रिय सबसे स्तोक २) चश्चन्द्रिय विद्यापाधिक

। ४००६०

3) घाणेस्ट्रियका

३) ब्राणेन्द्रिय विशेषाधिक

अ) रसेन्द्रिय विशेषाधिक स्पर्शेन्द्रिय अनंतगु०

सेवंभेने सेवंभेने तमेव मचम्।



| ७८ सा॰ छे॰ य॰ ं १८                  | ९२ असोचा वेवली 😘 १०      |
|-------------------------------------|--------------------------|
| ७९ सार स्०य० '१९८                   | ९३ एक समयसे आठ           |
| ८० साः प॰ य० सू॰ १८                 | समय तक 🤫 ३२              |
| ८१ सा॰ छे॰ स्॰ य॰ '' १॰             | ९४ एक समयसे सात          |
| ८२ मित श्रुत ' ४                    | समय तक ,, ४८             |
| ८३ मति अति अवधि ' १०                | ९५ एक समयसे छे समय       |
| ८४ मति. श्रुति, मन: पर्यव , १०      | तक , ६०                  |
| ८५ मति, श्रुति, अवधि.               | ९६ एक समयसे पांच         |
| ८६ अनन्तकाल पडिचाई . १०८            | समय तक , ७२              |
| ८७ असस्या कालके पडि-                | ९७ एक समयसे चार          |
| वाई , १०                            | समय तक ८४                |
| ८८ सज्याते कालके पिंड-              | ९८ एक समयसे तीन          |
| वाई ., १०                           | समय तक ,, ९६             |
| ८९ अपडिवाई ४                        | ९९ एक समयसे दो सम-       |
| ९० उपशम श्रेणिसे आये<br>हवे ५४      | यतक ,, ६०                |
| 2,                                  | १०० एक समय निरंतर ., १८८ |
| ९१ क्षपक श्रेणिसे आये<br>हुवे , १०८ |                          |

सेवंभंते सेवंभंते तमेव सदम्।

| -० नपुसक मर पुरुष हो १८             | , ५४ ., ६ आरो १०          |
|-------------------------------------|---------------------------|
| ३१ नपुंसक मर खी हो १०               | ् ५५ जघन्य अवगाद्दना " १  |
| ३२ नपुंमक मर नपुसक हो १०            | ५६ मध्यम "१०८             |
| ३३ तीर्थमं १०८                      | ५७ उन्हर ,, २             |
| ३४ अतीर्थमें ,, १०                  | ५८ नीचे लोक " २०          |
| ३५ तिर्यकर , ४                      | ५९ ऊंचे लोक " ४           |
| ३६ अतिर्थकर ,, १८८                  | ६० तिछल्लिक '' १०८        |
| ३७ स्वयंबुद्ध , १०                  | '६१ समुद्रमें "२          |
| ३⊏ प्रत्येक बुद्ध ,, ४              | ६२ शेष जलमं " ३           |
| ३९ बुड बोधिता ,, १०८                | ६३ विजयमें ' २०           |
| ४० पुरुषलिङ्ग , १८८                 | ६५ भद्रमालवन " ४          |
| ४१ खीलिङ ,, २०                      | ६५ नन्दन्यन " ४           |
| ४२ नपुंसक्छिंग , १०                 | ६६ सुदर्शनवन " ४          |
| <b>४३ स्यलिही , १०८</b>             | ६७ पाण्डुकचन " ३          |
| <b>४४ अन्य</b> िकतो , २०            | ६८ भरतक्षेत्र "१०८        |
| ४२ गृहिलिजी ४                       | द९ पेरवत क्षेत्र "१०८     |
| <b>४६ एक समयमें</b> , १             | ७० पूर्व पिधम विदेह "१०८  |
| ४७ एक ममयमं ,, १०८                  | ७२ कर्ममभूमि '' १०८       |
| ४८ उतरतो काल १-२ आरोरे <sup>,</sup> | ७२ अकर्मभूमि '' र॰        |
| ', ,, ३-४ आरो १०८                   | ७३ मामायिक चारित्र "१०८   |
| ,, ५-६ आरो १०                       | ६४ छेदोपस्यानीय ' १०      |
| ु काल्ड१२ आगो १०                    | ७२ परिद्वार विशुद्धि " १० |
| र ,, ३-४ आरो १०८                    | ७६ स्क्षम संपराय "१०८     |
| ५३, ५ आरो २०                        | ७७ पयाच्यान "१०८          |

| ७८ सा॰ छे॰ च॰ ं १८                 | ९२ असोचा केवली . १०     |
|------------------------------------|-------------------------|
| ७९ सार स्रयः '१८८                  | ९३ एक समयसे आठ          |
| ८० सा॰ प॰ य० सू॰ े १८              | समय तक 🤫 ३२             |
| ८१ सा॰ छे॰ स्०य॰ 🤥 १०              | ९४ एक समयसे सात         |
| ८२ मति श्रुत ४                     | समय तक ,, ४८            |
| ८३ मित, श्रुति अवधि ' १०           | ९५ एक समयसे छे समय      |
| ८४ मति, श्रुति, मन: पर्यव ,. १०    | तक , ६०                 |
| ८५ मति, श्रुति अवधि                | ९६ एक समयसे पांच        |
| मन ,, १०८                          | समय तक , ७२             |
| ८६ अनन्तवाल पडिवाई, १०८            | ९७ एक समयसे चार         |
| ८७ असल्या कालके पडि-<br>वार्ड , १० | समय तक ८४               |
| ८८ सख्याते कालके पडि-              | , ९८ एक समयसे तीन       |
| वाई , १०                           | 95                      |
| ८९ अपडिवाई , ४                     | ९९ एक समयसे दो सम       |
| ९० उपशम थेणिसे आये                 | यत्रक , १०              |
| हुवे , ५४                          | 1                       |
| ९१ क्षपक श्रेणिमे आये              | १०० एक समय निरंतर , १८८ |
| हुवे १०८                           | हिन्द सान्तर "६०८       |

सेवंभते सेवभंते तमेर सद्यम्।

#### 

| २२                                                       | **                                                                                                                                                               | 33                                                                                                  | उत्कृष्ट                | ,, | "                        | **                                        |    |
|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----|--------------------------|-------------------------------------------|----|
| २३                                                       |                                                                                                                                                                  | पयिता                                                                                               | जघन्य                   | ,, | ,,                       | •3                                        |    |
| २४                                                       | चौरेन्द्रियके                                                                                                                                                    | अपर्याप्ता क                                                                                        | त जघन्य                 | "  | ٠,                       | ,                                         |    |
| २५                                                       | ,,                                                                                                                                                               | 3*                                                                                                  | उत्कृष्ट                | ,, | ,,                       | 79                                        |    |
| २६                                                       | ,,                                                                                                                                                               | पर्याप्ता                                                                                           | जघन्य                   | ,, | ,,                       | 1)                                        |    |
| २७                                                       | पंचेन्द्रियके व                                                                                                                                                  | प्रयोप्ताका                                                                                         | जघन्य                   | ,, | 7,                       | ,,                                        |    |
| २८                                                       | ,,                                                                                                                                                               | ,,                                                                                                  | उत्कृष्ट                | ,, | ,,                       | ,,                                        |    |
| २९                                                       | ,,                                                                                                                                                               | पर्याप्ता                                                                                           | जघन्य                   | ,, | ,,                       | ,,                                        |    |
| ३०                                                       | उत्कृष्ट अन्तर                                                                                                                                                   | मुह्तका                                                                                             |                         |    | 7,                       | ,,                                        |    |
|                                                          | मुहर्त्तका                                                                                                                                                       | -                                                                                                   |                         |    | ,,                       | 19                                        |    |
|                                                          | चारों गतिका                                                                                                                                                      | विरष्ट                                                                                              |                         |    |                          | संख्यातगुण                                | Ť  |
|                                                          | उत्कृष्ट दिनम                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                         |    | ,,                       | षि॰                                       |    |
|                                                          | असन्नी मनुष्य                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                         |    | ,,                       | 11                                        |    |
|                                                          |                                                                                                                                                                  |                                                                                                     |                         |    | ,,                       | .,                                        |    |
| 36                                                       | अलोगा किसा                                                                                                                                                       |                                                                                                     |                         |    |                          |                                           |    |
|                                                          | अद्योरात्रिका                                                                                                                                                    | 00                                                                                                  |                         |    | ,,                       | ,,,                                       |    |
| ३६                                                       | तेऊकायका भ                                                                                                                                                       | ग्वस्थिति <b>व</b>                                                                                  | តា                      |    |                          | ,,<br>तंख्यातगुण                          | T  |
| ३६                                                       |                                                                                                                                                                  | ग्वस्थितिव<br>ोका विरद्व                                                                            | at .                    |    |                          |                                           | T  |
| ३ <i>६</i><br>३७                                         | तेऊकायका भ                                                                                                                                                       | का विरद्द                                                                                           |                         |    | "₹                       | तंख्यातगुण                                | T  |
| ३ <i>६</i><br>३७<br>३८                                   | तेऊकायका भ<br>दूसरी नारकी                                                                                                                                        | का विरद्द                                                                                           |                         |    | " €<br>"                 | तंख्यातगुण<br>''                          | T  |
| ₹ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  | तेऊकायका भ<br>दूसरी नारकी<br>तीसरे देवली<br>चौथे<br>तीसगी नारक                                                                                                   | का विरद्ध<br>कका विरा<br>,, ,,<br>तीका विरद्ध                                                       | <b>t</b>                |    | ,, €<br>,,               | संख्यातगुण<br>भ<br>चि॰                    | T  |
| ₹ 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                  | तेऊकायका भ<br>दूसरी नारकी<br>तीसरे देवली<br>चौथे                                                                                                                 | का विरद्ध<br>कका विरा<br>,, ,,<br>तीका विरद्ध                                                       | <b>t</b>                |    | ,, €<br>,,               | तंख्यातगुण<br>"<br>चि॰                    | τ  |
| ३ ३ ९<br>३ ९<br>३ १ १<br>१ १                             | तेऊकायका भ<br>दूसरी नारकी<br>तीसरे देवली<br>चौथे<br>तीसगी नारक                                                                                                   | का विरद्य<br>कका विरा<br>,, ,,<br>तीका विरद्य<br>कका ,,                                             | <b>t</b>                |    | ,, <del>\</del> ,, ,, ,, | संख्यातगुण<br>"<br>चि॰<br>"               | r  |
| ३३३३<br>३३१<br>१४१                                       | तेऊकायका भ<br>दूसरी नारकी<br>तीसरे देवली<br>चौथे<br>तीसरी नारक<br>पांचमें देवली<br>नक्षत्र मासक                                                                  | का विरद्य<br>कका विरा<br>,, ,,<br>जीका विरद्य<br>कका ,,                                             | <b>t</b>                |    | " ÷                      | संख्यातगुण<br>,,<br>चि॰<br>,,<br>,,       | ī  |
| \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | तेऊकायका भ<br>दूसरी नारकी<br>तीसरे देवली<br>चौथे<br>तीसरी नारक<br>पांचमें देवली<br>नक्षत्र मासक<br>चौथी नारकी                                                    | का विरद्ध<br>कका विरा<br>,, ,,<br>जीका विरद्ध<br>कका ,,<br>ा<br>का विरद्ध                           | <b>t</b>                |    | ,, E                     | संख्यातगुण<br>,,<br>षि०<br>,,<br>,,<br>,, | r  |
| \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | तेऊकायका भ<br>दूसरी नारकी<br>तीसरे देवली<br>चौथे<br>तीसरी नारक<br>पांचमें देवली<br>नक्षत्र मासक<br>चौथी नारकी<br>छठ्ठे देवलाकर                                   | का विरद्ध<br>कका विरा<br>,, ,,<br>जीका विरद्ध<br>कका ,,<br>ा<br>का विरद्ध<br>का विरद्ध              | E C                     |    | ,, E                     | संख्यातगुण<br>"<br>वि॰<br>"<br>"<br>"     | r  |
| 2 3 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8                  | तेऊकायका भ<br>दूसरी नारकी<br>तीसरे देवली<br>चीथे<br>तीसगी नारक<br>पांचमें देवली<br>नक्षत्र मासक<br>चौथी नारकी<br>छठ्ठे देवलाका<br>असन्नि मनुष्य                  | का विरद्व<br>कका विरा<br>,, ,,<br>जीका विरद्व<br>कका ,,<br>ा<br>का विरद्व<br>का ,                   | द<br>:<br>च्यत          |    | ,, E                     | संख्यातगुण<br>,,<br>षि०<br>,,<br>,,<br>,, | rt |
| \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | तेऊकायका भ<br>दूसरी नारकी<br>तीसरे देवली<br>चौथे<br>तीसरी नारक<br>पांचमें देवली<br>नक्षत्र मासक<br>चौथी नारकी<br>छठ्ठे देवलाकर<br>अस्ति मनुष्य<br>सेहन्द्रियकी भ | का विरद्व<br>कका विरा<br>,, ,,<br>जीका विरद्व<br>कका ,,<br>ा<br>का विरद्व<br>का ,                   | द<br>:<br>च्यत          |    | ,, E                     | संख्यातगुण<br>"<br>वि॰<br>"<br>"<br>"     | rt |
| \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | तेऊकायका भ<br>दूसरी नारकी<br>तीसरे देवली<br>चीथे<br>तीसगी नारक<br>पांचमें देवली<br>नक्षत्र मासक<br>चौथी नारकी<br>छठ्ठे देवलाका<br>असन्नि मनुष्य                  | कि विरद्ध<br>कका विरा<br>,, ,,<br>जीका विरद्ध<br>कका ,,<br>प<br>का विरद्ध<br>का ,,<br>पका अवस्थितिक | द्द<br>र<br>स्थान<br>जा |    | 22 E                     | संख्यातगुण<br>""<br>चि॰<br>""<br>""<br>"" | ī  |

#### 

| २२  | 17                                      | 93           | उत्कृष्ट | ,  | "    | 23                 |   |
|-----|-----------------------------------------|--------------|----------|----|------|--------------------|---|
| २३  | ٠,                                      | पर्याप्ता    | जघ न्य   | ,, | 57   | 27                 |   |
| २४  | चौरेन्द्रिय के                          | अपर्याप्ताव  | त जघन्य  | 33 | ٠,   | ,                  |   |
| २५  | ,,                                      | 37           | उत्कृष्ट | ,, | "    | 19                 |   |
| २६  | **                                      | पर्याप्ता    |          | 19 | 27   | ,,,                |   |
| २७  | पंचेन्द्रियके                           | अपर्याप्ताक  | जघन्य    | ,, | ,,   | ,,                 |   |
| २८  | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | **           | उत्कृष्ट | ,, | "    | ,,                 |   |
| २९  | ,,                                      | पर्याप्ता    | जघन्य    | ,1 | 1)   | ••                 |   |
|     | उत्कृष्ट अन्त                           | र मुहर्तका   |          |    | 7,   | *1                 |   |
| ₹ १ | मुहूर्तका                               |              |          |    | ,,   | 19                 |   |
| 32  | चारों गतिष                              | त विरद       |          |    | ,, ŧ | ख्यातगुण           | T |
| 33  | उत्कृष्ट दिना                           | <b>गानका</b> |          |    | ,,   | वि॰                |   |
| રક  | असन्नी मनुष                             | यका विरद     |          |    | , •  | ,,                 |   |
| ३६  | अहोरात्रिक                              | Γ            |          |    | ,,   | ,,                 |   |
| ३६  | तेऊकायका                                | भषस्थिति     | ក        |    | ,, ₹ | ं <b>ख्यातगु</b> ण | T |
| ३७  | दूसरी नारव                              | तीका विरद्य  |          |    | ,,   | ,,                 |   |
| 36  | तीसरे देवल                              | ोकका विर     | द        |    | ,,   | वि०                |   |
| ३९  | चौथे                                    | ,, ;,        |          |    | ,,   | 2*                 |   |
| 80  | तीसगी नार                               |              | 7        |    | ,,   | , ,                |   |
| 58  | पांचमें देवलं                           | ोकका ,,      |          |    | ,7   | "                  |   |
| धर  | नक्षत्र मासव                            | តា           |          |    | ,,   | ,,                 |   |
| ध३  | चौथी नारक                               | ीका विरद     |          |    | ,,   | ,,                 |   |
| នន  | छठ्ठे देवलाव                            | का ,         |          |    | • •  | ,,                 |   |
| ध्द | असन्नि मनुष                             | व्यका अवि    |          |    | ,    | ٠,                 |   |
|     | तेर्निद्रयशी                            | भषस्यिति     | តា       |    | 7>   |                    |   |
| ઇક  | ऋतुका                                   |              |          |    | ,,   | ,,                 |   |
| १८  | दरिषदा क्षेत्र                          | युगल संरा    | त्रण     |    | ,,   | ,                  |   |

| ७६ | उद्धार सागरीपमका               | ,       | ,,      |
|----|--------------------------------|---------|---------|
| ७७ | जघन्य अद्धी पल्योपमके असंख्याः | तमे भाग |         |
|    | उत्कृष्ट अद्धी पल्योपमके ,     | 11      | ,,      |
| ७९ | अर्द्धा पल्योपमका              |         | 21      |
| ¿¢ | मनुष्य तिर्यचकी स्थिति         | काल     | सं∘     |
| ८१ | अर्द्धा सागरोपमका              | "       | अ॰      |
|    | देवता नारकीकी स्थिति           | 7       | स॰      |
| 63 | <b>क्षां</b> लचक्रका           | 77      | ,,      |
|    | क्षेत्र पल्योपमका              | **      | 77      |
| 66 | क्षेत्र सागरोपमका              | **      | **      |
|    | तेऊकायको कायस्थितिका           | "       | अ॰      |
|    | षायुकायको कायस्थितिका          | ";      | वि॰     |
|    | अप्पकायकी कायस्थितिका          | "       | 3       |
|    | पृथिवीकायकी कायस्थितिका        | ",      | ,,      |
|    | कार्मण पुद्रल परावर्तका        | ",      | अ॰ गुणा |
|    | तेजस "                         | 2.5     | **      |
|    | औदारिक '                       | **      | "       |
|    | श्वासोश्वास                    | "       | ,,      |
|    | ਸ਼ਜ ''                         | "       | ,,      |
| -  | घचन ''                         | ,       | **      |
| ९६ | चैत्रि.य                       | 2>      |         |
|    | चनस्पतिकायकी कायस्थितिका       | ,,      | ,,      |
| -  | अतीतकालका                      | "       | *)      |
|    | अनागत कालका                    | ,,      | वि॰     |
|    | सर्वकालका                      | ,       | •       |
|    | सेवंभंते सेवंभंते तमेव         | सइम्    | 1       |

| ४९            | , हेमवय क्षेत्र युगल | 5      | ••         |       |    |        |
|---------------|----------------------|--------|------------|-------|----|--------|
| دره           | मातमें देवलोकक       | चित्र  | <br>इ.स.   |       | 1, | ,      |
|               | छट्टे देवलोकका अ     |        |            |       | ,, | "      |
| <b>હ</b> ર    |                      |        | <b>परा</b> |       | ,, | ,,     |
|               |                      |        |            |       | ,, | ,,     |
|               | सातमें देवलोकका      | अव     | स्थित      |       | ,, | **     |
|               | अयनका                | ^      |            |       | "  | ,,     |
|               | . छट्टीनारकीका अ     | वस्थ   | पत         |       | ** | "      |
| <b>८</b> , दे | संवत्सरका            |        |            |       |    |        |
| ८७            | युगका                |        |            |       | ,, | ,•     |
| 46            | तिर्यचनीका उ० ग      | र्भस्य | यति        |       | ,, | ,,     |
| ८्९           | वेइन्द्रिकी भवस्थि   | ति॰    | उ ॰        |       | ,, | 3,     |
|               | तिर्यक्ररोंकी जवन्य  |        |            |       | ,, | ,,     |
|               | वायुकायकी उ० भ       | -      | _          |       | 7, | सं॰    |
|               | अप्पकायकी ,,         | ,,     |            |       | ,, | ,,     |
| •             | वनस्पतिकी ,,         | ,,     |            |       | ,, | वि॰    |
|               | पृथ्वीकायकी .,       | "      |            | 59    | •  | सल्याः |
| -             | भुजपरिमर्पकी         | "      | ,,         | "     |    | विशे०  |
| •             | उरपरिमर्पकी          |        |            | -     |    | वि∘    |
|               | म्बचरकी              | "      | "          | "     |    |        |
|               | _                    | **     | "          | ;,    |    | >7     |
| -             | गळचरकी<br>           | "      | "          | "     |    | ",     |
|               | पृथेका               | "      | ee-        | 37    |    | "      |
| 13            | तिर्वकरीकी           | उ३     | स्थिति     | • 7   |    | ,,     |
|               | मंयतीकी              | "      | "          | **    |    | 37     |
|               | 17%                  | "      | "          | 97    |    | ,      |
| •             | छप्पन अन्तरहीयोग     |        |            | ,,    |    | संख्या |
| હદ            | उद्घार पत्योपमकं र   | स ख्या | तम भा      | गका " |    | अस•    |
| ઉંવ           | उद्वार पल्योपमका     |        |            | ,,    |    | ,,     |
|               |                      |        |            |       |    |        |

| ७६        | उद्धार सागरोपमका               | ,      | ,,      |
|-----------|--------------------------------|--------|---------|
| <i>ગગ</i> | जघन्य अद्धा पल्योपमके असंख्यात | मे भाग | ाका अ०  |
|           | उत्कृष्ट अर्द्धा पल्योपमके ,   | ,,     | ,       |
| ७९        | अर्द्धा पल्योपमका              |        | ,,      |
| ٤٠        | मनुष्य तिर्यचकी स्थिति         | काल    | सं॰     |
| 4         | अर्द्धा सागरोपमका              | • •    | अ॰      |
| ८२        | देवता नारकीकी स्थिति           | ••     | स॰      |
|           | <b>कालचक्रका</b>               | ,•     | ,,      |
| 25        | क्षेत्र पल्योपमका              | **     | ••      |
|           | क्षेत्र सागरोपमका              | **     | "       |
|           | तेऊकायको कायस्थितिका           | ,      | 310     |
|           | षायुकायकी कायस्थितिका          | 7,     | वि॰     |
|           | अप्पकायकी कायस्थितिका          | ,      | 7       |
| 28        | पृथिवीकायकी कायस्थितिका        | "      | ,       |
|           | कार्मण पुद्रल परावर्तका        | ";     | अ॰ गुणा |
|           | तेजस "                         | ,,     | ,       |
| ९२        | ओदारिक '                       | "      | "       |
|           | श्वासोश्वास                    | "      | 71      |
| ९४        |                                | •      | **      |
|           | षचन '                          |        | ••      |
| ९६        | वैक्रिय "                      | >>     | 7       |
|           | चनस्पतिकायकी कायस्थितिका       | ,,     | ••      |
|           | अतीतकालका                      | 37     | **      |
|           | अनागत कालका                    | ,,     | विद     |
|           | सर्वकालका                      | ,,     | •       |
|           | सेवंभंते सेवंभंत तमेव          | म≅मृ   | 1       |
| 9 \$      |                                |        |         |
|           |                                |        |         |

# थोकडा नं० १२२

## सृत्र श्री श्रनुयोग द्वार । ( हं भाव )

भाव ६ मकारका है यथा (१) उदय भाव (२) उपशम भाव (३) क्षायक भाव (४) क्षयोपशम भाव (६) परिणामिक भाव (६) मन्निपातिक भाव ।

(१) उद्यमानक दो भेद हैं उदय (२) उदय निष्पन्न जिसमें उदय तो आठ कम्मींका और उदय निष्पन्न र भेद हैं (१) जीव उदय निष्पन्न (२) अजीव उदय निष्पन्न जिममें नीव उदय निष्पन्न ३३ वोल हैं-गिति ४ नरक, तिर्यक्ष, मनुष्य देखा। कीय ६ पृथिवीकाय, अप्काय, तेऊकाय, वायुकाय, वनम्पतिकाय, अस्काय, कपाय ४ कोध, मान, माया, लोभ, लेरया ६ फूष्ण, नील, कापोत, तेजो, पन्न, शुक्क, वेद ३ ल्रोवेद पुरुष्पत्र व गुंमकवेद, मिथ्यात्वी, अवित, अज्ञानी, असिन, आहारिक, संमारिक, छन्नस्य, सयोगी, अकेवली, अनिह, प्यम् ३३ % (२) अजीव उदय निष्पन्नके ३० वोल पांच दारोर भेंदारिक, वैक्तिय आहारिक, तेजम, फार्मण और पांच दारोरोंम प्रणमें हुण पुद्रल प्यम् १० और वर्ण ५ गन्ध २ रम ५ स्पर्दा ८ मर्च मिलकर तीम योल हुण।

<sup>\*</sup> जीत उदय निष्पाके ३३ धोल है जिसमें अज्ञान, छन्नर्य, अंकाली, मिन्द, यह ४ बोल ज्ञानात्ररणीय कर्मके उदय है। आहारिक वदनी पर्मका उदय है। नीत जेद, चार प्रपाय, मनत, मिन्याता, यह ना बोल मोरिनी प्रमीके उदय है। नीत १९ बोल नाम प्रमीक उदय है।

- (२) उपशम भावके दो भेद हैं (१) उपशम (२) उपशम निष्पन्न जिसमें उपशम तो मोहिनी कर्मका और उपशम निष्पन्न क्रके अनेक भेद हैं, उपशम क्रोध उ॰ मान, उ॰ माया, उ॰ लोभ, उ॰ राग, उ॰ हेप, उ॰ चारित्र मोहिनी, उ॰ दर्शन मोहिनी, उ॰ मम्यवत्व लब्धी, उ॰ चारित्र लब्धी, छद्मस्थ क्रपाय चीतराग इत्यादि।
- (२) चायक भाव--क्षायक भावके दो भेद हैं (१) क्षायक (२) क्षायक निष्पन्न जिसमें क्षायक तो आठ कम्मीका क्षय और क्षायक निष्पन्न है भेद हैं यथा।
- (६) झानावर्णीकी पांच प्रकृति श्रय होनेसे अनन्त फ्वल झानकी प्राप्ति होती है। (२) दर्शनावर्णीकी नी प्रकृति श्रय होनेसे अनन्त वेवल दर्शनकी प्राप्ति होती है। (३) वेदनीयकी दो प्रकृति श्रय होनेसे अनन्त अव्यावाध गुणकी प्राप्ति होती है। (४) मोहनीयकी दो प्रकृति श्रय होनेसे अनन्त आयिष समितित गुणकी प्राप्ति होती है। (५) आयुष्यकी चार प्रकृति श्रय होनेसे अनन्त अव्याहना गुणकी प्राप्ति होती है। (६ नामकर्मको दो प्रकृति होनेसे अनन्त अमृत्ति गुण प्राप्त होता है। (७) मोष्ठकर्मकी दो प्रकृति श्रय होनेसे अनन्त अमृत्ति गुण प्राप्त होता है। (७) मोष्ठकर्मकी दो प्रकृति श्रय होनेसे अनन्त वार्य गुणको प्राप्ति हो। (८) अत्रायकी पाच प्रकृति श्रय होनेसे अनन्त वार्य गुणको प्राप्ति होती है। ५। १। २। २। २। २। २। २। २। २। २। २। २। २। १। एवं ३६।
- (४) च्यापश्म भावके दो भेद है, -क्षयोपश्म और क्षयो-पश्म निष्पन्न।क्षयोपश्म तो चार कर्मीका लानावरणीय, दर्शना-परणीय मोदिनीय, अतराय ) और क्षयोपश्म निष्पत्र दे २ भेद्द ह यथा लानावरणीय कर्मका क्षयोपश्म होनेसे मिन लान, श्रुति लान, अवधि लान, मन प्रयंच लान, और आगमका पटन, पाटन तथा मित अलान, धृति अलान, विभग लान, प्रय आट बाट वी

- (२) उपशम भाषके दो भेद हैं (१) उपशम (२) उपशम निष्पः निष्पः जिसमें उपशम तो मोहिनी कर्मका और उपशम निष्पः त्रके अनेक भेद हैं, उपशम क्रोध उ॰ मान, उ॰ माया, उ॰ लोभ, उ॰ राग, उ॰ हेप, उ॰ चारित्र मोहिनी, उ॰ दर्शन मोहिनी, उ॰ मम्यवत्व लब्धी उ॰ चारित्र लब्धी, छन्नस्य कपाय वीतराग रन्यादि।
- (२) चायक भाव--क्षायक भावके दो भेद हैं (१) क्षायक (२) क्षायक निष्पन्न जिसमें क्षायक तो आठ कम्मींका क्षय और क्षायक निष्पन्न के ३१ भेद हैं यथा।
- (१) ज्ञानावर्णीकी पांच प्रकृति क्षय होनेसे अनन्त फेवल ज्ञानकी प्राप्ति होती हैं। (२) दर्शनावर्णीकी नो प्रकृति क्षय होनेसे अनन्त केवल दर्शनकी प्राप्ति होती हैं। (३) वेदनीयकी हो प्रकृति क्षय होनेसे अनन्त अव्यावाध गुणकी प्राप्ति होती हैं। (४) माह-नीयकी दो प्रकृति क्षय होनेसे अनन्त क्षायिक समक्तित गुणको प्राप्ति होती हैं। (५) आयुष्यकी पार प्रकृति क्षय होनेसे अनन्त अवगाहना गुणकी प्राप्ति होती हैं। (६ नामकर्मको दो प्रकृति होनेसे अनन्त अमृत्ति गुण प्राप्त होता हैं। (७) गोष्ठकर्मकी दो प्रकृति क्षय होनेसे अनन्त अमृत्ति क्षय होनेसे अनन्त अगुर लघु गुणकी प्राप्ति होती हैं। (८) अतरायकी पांच प्रकृति क्षय होनेसे अनन्त वीर्य गुणकी प्राप्ति होती हैं। (८)
- (४) च्रयापशम भावके दा भेद है, स्थापशम और क्षया-पशम निष्पत्र।क्षयोपशम तो चार कर्मोदा ज्ञानावरणीय दर्शना-वरणीय माहिनीय, अतराय । और क्षयोपशम निष्पत्रचं ६२ भेद ह यथा ज्ञानावरणीय कर्मका क्षयोपशम होनेने मित ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अविध ज्ञान, मन पर्यव ज्ञान, और आगमका पटन, पाटन तथा मित भज्ञान, श्रुति अज्ञान, विभेग ज्ञान, पश्च आट दो दशी

#### त्रिक संयोगी भांगा १०

२ उदय-उपशम-क्षयोपशम

३ उदय-उपशम-परिणामिक

४ उदय-क्षायिक-क्षयोपशम

१ उदय-उपशम क्षायिक । ६ उदय-क्षयोपशम-परिणामिक

७ उपशम-क्षायिक-क्षयोपशम

८ उपराम-क्षायिक-परिणामिक

९ उपराम-क्षयोपराम-परिणामिक

५ उदय-क्षायिक-परिणामिक १० क्षायिक-क्षयोपशम-परिणामिक

#### चतुष्क संयोगी भांगा ५

१ उदय-उपशम-क्षायिक-क्षयोपशम

२ उदय-उपनाम-क्षायिक-परिणामिक

३ उदय-उपराम-क्षयोपराम-परिणामिक

४ उदय-क्षायिक-क्षयोपन्नम-परिणामिक

५ उपदाम-क्षायिक-क्षयोपदाम-परिणामिक

#### पश्च संयोगी भांगा १

- (१) उदय, उपशम, क्षायिवा क्षयोपशम, परिणामिक पवम भांगा २६ है जिसमें भागा बीस तो सुन्य वेयल प्ररूपणा मात्र है शेष भांगा ६ के र्घामी नीचे लिखते हैं-
- (१) द्वीषा सयोगी भांगी नवमी सिद्धोमें मिले धायिदा परिणामिक, कारण परिणामिक जीव और क्षायिक समिवत।
- (२) त्रिक सयोगी भांगो पाचमो "उदय क्षायिक परिणा-मिक मनुष्य केवलीमें उदय मनुष्य गतिको क्षायिक समिकित परिणामिनः जीन ।
- (३) त्रिक सयोगी भागो छट्टो " उदय क्षयोपराम परिणा-मिक ' उदय गतिको क्षयोपहास रिन्द्रयोका परिणासिक जीव चारों गतिमें पाये।

- (२) नारकी स्व उपक्रमसे उत्पन्न होते हैं १ पर उपक्रमसे ? विगर उपक्रमसे १ नारकी स्व उपक्रम (स्वहस्तसे शस्त्रादि ) से भी और पर उपक्रमसे भी तथा निरुपक्षमसे भी उत्पन्न होता हैं। भावाथ—मनुष्य तिर्यचमें रहे हुवे जीव नरकका आयुष्य वान्धा है मरती वस्तर स्वहस्तसे या पर हस्तसे मरे तथा विगर उपक्रम याने पूर्ण आयुष्यसे मरे। पत्रम् यावत् २४ दंडक समझना।
- ३ नारकी नरकसे निकलते हैं वह क्या स्व उपक्रम पर उपक्रम और विगर उपक्रमसे निकलते हैं है स्व पर उपक्रमसे निह किन्तु विगर उपक्रमसे निकलते हैं कारण वैक्रिय हारी निमारा हुवा नहीं मरते हैं पर्व १३ दडक देवतावोका भी समझना। पाच स्थावर तीन विकलेन्द्रिय, तीर्यच पचेन्द्रिय और मनुष्य एवं १८ दडक तीनों प्रकारके उपक्रमसे निकलते हैं।
- (४) नारकी क्या स्वात्म ऋदि । नरकायुण्यादि से उत्पन्न होते हैं गा पर ऋदिसे उत्पन्न होते हैं गारकी स्यऋदिसे उत्पन्न होते हैं गरकी स्यऋदिसे उत्पन्न होते हैं परसे नहीं. एव यावत् २३ इडक समझना । इसी माफीक स्व स्व इडकसे निकलना भी स्वऋदिसे होता है कारण जीव अपने किये हुये शुभाशुभ शत्यसे ही दंडकमें दडाता है।
- (५) नारकी वया स्व प्रयोगसे उत्पन्न होता है कि पर प्रयोगसे १ स्व प्रयोग । मन चचन काया के प्रयोगों से किन्तु पर प्रयोगसे नहीं पर्व २४ दंडक समझना हसी माफिक निकल्ला भी समझना।
- ६) नारकी स्वक्षमीसे उत्पन्न होता है कि पर क्षमीने स्व क्षमीसे वित्नु पर क्षमीसे नहीं पर्वः १ इंडक तथा निकलना भी समझना। इतना विद्याप है कि निकलनेमें जोतीकी विमानीके निकलने बदले चवना कहना इति।

॥ सेवंभंते सेवभंते तमेव महम् ॥
 —→⅓۞५५—

# थोकडा नं० १२४

## सूत्र श्री भगवती श० २० उ० १० । (कृत संचय)

- (१) कत संचय-जो एक समयम दो जीवोंसे संख्याते जीव उत्पन्न होते हैं।
- (२) अकत संचय-जो एक समयमें असंख्याते अनन्ते जीवों उत्पन्न होते हैं।
  - (३) अवक्तव्य संचय-पकसम्यमें एकजीय उत्पन्न होते है।

हे भगवान्! नारकीके नेरिये क्या क्रतसंचय है, अकत सचय है, अवकव्य सचय है? नारकी तीनों भकारके हैं। इसी माफिक १० भुवनपति ३ विकलेन्त्रिय, तीर्यच पांचेन्द्रिय १ मनुष्य १ व्यान्तर १ ज्योतीपी १ विमानीक प्यं १९ दंडक ॥ पृथ्वीकायकी पृच्छा? क्रत संचय नहीं है। अक्रत संचय है। अवकव्य संचय नहीं है कारण समय समय असख्यात जीयों उत्पन्न होते हैं। अगर थोइ स्थान पर १-२-३ भी कहा है यह पर कायापेक्षा है एवं अप्काय तेउकाय वायुकाय वनस्पतिकाय भी समझना।

निद्रोंकी पृच्छा ? कत मंचय है, अयक्तव्य मंचय है परन्तु अकत मंचय नहीं है। अल्पावहृत्य-नारकीमें सर्व स्तोक अयक्तव्य मंचय उन्होंसे कत मंचय मंख्यात गुणा। अकत मंचय अमय्यात गुणा एवं १९ दंडक समझना। ५ स्थावरमें अल्पा० नहीं है। निहोंमें स्तोक कत मंचय उन्होंसे अयक्तव्य मंचय मंख्यात गुणा।

॥ सेवंभेने सेवंभेने नमेव सद्यम् ॥

## थोकडा नं० १२५

## सूत्र श्री भगवती श० १२ उ० ६

#### ( पांचदेव द्वार ६ )

नामद्वार १ लक्षणद्वार २ स्थितिद्वार ३ संचिट्ठणद्वार ४ अन्तरद्वार ५ अघगादनाद्वार ६ गत्यागतिद्वार ७ वैकियद्वार ८ अल्पायहुत्वद्वार ९।

- [१] नामद्वार—भावि द्रव्यदेव १ नरतेव २ धर्मदेव ३ देवादिदेव ४ भावदेव ५।
- [२] लच्चिद्वार भावि द्रव्यदेष-मनुष्य तीर्थचये अन्दर रहा हुवा जीव देषका आयुष्य यांधकर येठा है। भिषण्यमें देवतोंमें जानेवाला हो उसे भावि द्रव्यदेष कहते हैं। १ नरदेष चक्षपरतकी ऋदि सयुक्त हो उसे नरदेष कहते हैं। १ धर्मदेव साधुके गुणयुक्त होता है। ३ देषादिदेष तीर्थकर केषल्लान केषल दर्शनादि अतिशय सयुक्त होता है। १ भाषदेष, भुवन-पति, बाणिमात्र जोतीपी विमानीक यह चार प्रकारक देषताओं को भाषदेष कहलाते है।
- [ २ ] स्थितिद्वार—भाषि द्रव्यदेष जघन्य अन्तरमुद्दतं उ० ३ पल्योपम। नरदेष ज० ७०० वर्ष उ० ८४ लक्ष पृषं। धर्मदेष स० अन्तरमुद्दतं उ० देशोणोक्षोड पृषं। देषादिदेष ज० ७२ वर्ष उ० ८४ लक्ष पृषं। भाषदेष स० १००० वर्ष उ० २३ सागरोपम।
- [ ४ ] संचिट्टग्रद्वार— स्थिति माफिल है परन्तु धर्म-देयका संचिट्टण अधन्य एक समय समझना ।

[ ४ ] श्रन्तरद्वार—भाधि द्रव्यदेवको अन्तर ज॰ १०००० वर्ष उ० अनन्तकाल (वनस्पतिकाल)। नरदेव-ज० १ सागरोपम जाझेरो और धर्मदेवको ज० प्रत्येक पल्योपम उ० नरदेव धर्मदेव दोनोंको देशोणो अर्द्ध पुद्रल प्र०। देवादि देवकों अन्तर नहीं है। भाषदेवकों ज० अन्तरमुह्ते उ० अनन्तो काल।

[६] अवगाहनाद्वार—भावि द्रव्यदेवको ज॰ आंगुलके असंख्यातमे भाग उ॰ हजार नोजन। नरदेव ज॰ ७ धनुष्य। धर्मदेव ज॰ एक हस्त उणी। देवादिदेव ज॰ ७ हस्त उ॰ तीनुकी ५०० धनुष्य। भावदेव ज॰ आगु० अस॰ भाग उ० ७ हस्तप्रमाण।

[ ७ ] गत्यागतिद्वार—यंत्रसे।

|          | मार्गणा.      |         | समु   | न  | ती. | म.  | देय.   |
|----------|---------------|---------|-------|----|-----|-----|--------|
| १ भाषिभ  | च्य द्रव्यदेष | ही आगति | २८४   | હ  | ८८  | १३१ | ९८     |
|          | "             | गति     | १९८   | o  | 0   | ٥   | १९८    |
| २ नर     | देवकी         | आगति    | ८२    | 2  | 0   | ,   | ८१     |
|          | ,,            | गति     | १४    | १४ | 0   | o   | 0      |
| ३ धर्म   | देयकी         | आगति    | ३७५   | ۲, | ರ೦  | १३१ | ९९     |
|          | 97            | गति     | 6.    | ٥  | ٥   | o   | ڻ<br>د |
| ४ देवादि | देयकी         | आगति    | 3.6   | 3  | 0   |     | 34     |
|          | 17            | गति     | मोक्ष | 0  | 0   | o   | 0      |
| ५ भाष    | देवकी         | आगति    | १११   | ٥  | १०  | १८१ | 0      |
|          | •,            | गति     | ४६    | 0  | १६  | 30  | 0      |

#### श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला पुष्प नम्बर ४२

#### ॥ श्री रत्नप्रमस्रीश्वर सद्गुरुभ्यो नमः ॥

### यथ श्री

# राीघ्रबोध नाग १० वां

## थोकडा नं. १२६

#### ( चौवीस स्थानक )

चौचीस हारके २१९ बोलोंको २१९ बोलोंपर उतारा जावेगा इस संबन्धको गहरी दृष्टिसे पढनेसे प्रश्नशक्ति, तर्कशक्ति, और अध्यातमहानशक्ति बढ नाति है बास्ते आद्योपान्त पढके लाम अवश्य उठाना चाहिये।

| 8 | गतिद्वार नरकादि       | ક      | १३ मस्यवत्यद्वार  | و    |
|---|-----------------------|--------|-------------------|------|
| Ę | जातिहार पकेन्द्रियादि | ۹      | १४ आहारीकद्वार    | ?    |
| : | कायाद्वार पृथ्व्यादि  | 5      | १५ गुणस्थानद्वार  | 18   |
|   |                       | १५     | १६ जीवभेदब्राग    | 18   |
|   | वेदद्वार स्त्रियादि   | 3      | १७ पर्याप्तिद्वार | Ę    |
|   |                       | રું    | १८ प्राणहार       | 80   |
| • | द्यानहार मन्यादि      | 6      | १९ मंद्राद्यार    | 8    |
|   | मयमहार मामायिकादि     | G      | २० उपयोगद्वार     | ર    |
|   | दर्शनद्वार चश्चपादि   | S      | २१ दृष्टिद्याग    | 3    |
|   | लेश्याद्वार कृष्णादि  | દ      | २२ कर्मज्ञार      | 6    |
| - | भव्यद्वार भव्यादि     | ٠<br>२ | २३ दारीरहार       | ٤    |
|   | मंझीहार मंझी          | ٠<br>٦ | २४ हेतुहार        | 6,19 |

२३७

# [गतिद्वार १]

| नंबर     | नामझ      | ार.                   | नरकगति.     | तिर्यच<br>गति. | मनुष्य<br>गति. | देव<br>गतिमें. |             |
|----------|-----------|-----------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|-------------|
| <br>१    | गतिहा     | - <del>-</del><br>र ४ | ٤           | १              | ٤              | ٤              | <br>अपनी स- |
|          | र्न्द्रिय | در                    | पंचेन्द्रिय | पचों०          | १ पंचे ॰       | १ पचे०         | पनी गती     |
| 8° 2° 29 | काय       | ६                     | १ त्रसकाय   |                |                | १ त्रस॰        | पावे        |
| ક        | योग       | १५                    | 88          | 8:             | १५             | 88             |             |
| در       | वेद       | 3                     | १नपुसक      | 3              | <b>.</b>       | २ स्त्री.पु.   |             |
| ६        | कषाय      | २६                    | 23          | રૂહ            | २६             | રષ્ટ           |             |
| હે       | झान       | 6                     | <b>E</b>    | Ę              | 6              | ξ              |             |
| 6        | संयम      | O                     | 2           | રે             | 6              | ફે             |             |
| 9        | दर्शन     | 8                     | 1 -         | <b>ર</b><br>3  | ક              | 3              | 1           |
| १०       | लेश्या    | E                     | 2           | E              | 3              | ६              | नारकी दे-   |
| र्१      | भन्य      | ६२                    | ۱ ع         | ६२             | w 2 2          | रे             | ,बतामें जाण |
| १२       | सन्नी     | 2                     | 8           | 2              | 2              | ٤              | आधी अम-     |
| १३       | सम्यक्त   | थ छ                   | Ġ           | O              | G              |                | न्नीभी मि   |
| १४       | आदारि     | कर                    | 2           | 2              | ર્             | 2              | लते हैं.    |
| १५       | गुणस्था   | 83.7                  | 8           | در             | 8.             | 8              |             |
| १६       | जीवभे     | 333                   | *           | १४             | 1              | 1 ;            |             |
| १७       | पर्यापि   | ંદ્                   | ا فر        | દ              | 3              | ادر            |             |
| १८       | प्राण     | १०                    | १०          | १०             | L              | \$ c           | देवता. ना-  |
| १९       | महा       | ું                    | Я           |                | પ્ર            | 8              | रकी सन      |
| २०       | उपयोग     | 7                     |             | 2              | 2              | 2              | और भाषा     |
| २१       | ' दृष्टि  | 3                     | र<br>       | 2 2 2 4        |                | 3              | प्रमाधवा    |
| २२       | , कर्म    | 6                     |             | 2              | ۷              | 6              | धे इसवामते  |
| २३       | , दारीर   | فر                    | · 3         | ઇ              | در             | -              | ५ वहीं हैं. |
| રષ્ઠ     | हेतु      | 40                    | ५ १         | ५५             | ६७             | ५२             |             |

२३⊏

# [ इन्द्रियद्वार २ ]

| नं ,<br>।                                           | झार                                                                                                                 | पकेंद्रि                                 | वेरिद्रि                                | तेरिद्रि                                                    | चौरिद्रि                                | पंचेद्रि                |                        |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|------------------------|
| ₹ <del>२</del> ३                                    | गती १<br>इन्द्रि ५<br>फाय ६<br>योग १५                                                                               | 2244                                     | 222                                     | 2 2 2 2                                                     | 2 2 2 2                                 | १ १ ५                   | अपने अपनी              |
| & 10 9 \ Q & 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, | वेद ३ कषाय २५ ज्ञान ८ सयम ७ दर्शन ४ लेश्या ६ भव्य २ सन्नी २ मम्यक्त्व ७ आहास्कि२ गणस्या.१४                          | 8 17 17 8 8 8 8 8 8 8 17 8 1 8 1 8 1 8 1 | ~ m & ~ ~ m ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00                      | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~   | * * V 9 2 6 7 7 9 7 7 8 | १३-१४ गु<br>अनेन्दीया. |
| . E 9 2 9 0 8 7 7 8 8                               | गुणस्या.१४<br>जीवभेद१४<br>पयांमि ६<br>प्राण १०<br>मंज्ञा ४<br>उपयोग २<br>द्रष्टि ३<br>कमं ८<br>द्रानीर ५<br>हेतु ५७ | , 5 5 5 5 5 5 5 5 5                      | ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~   | י מי על ש מי מי מי ש מי | ~ ~ ~ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | \$ 6 0 2 7 3 V 4 9      | अनेन्द्रीया.           |

२३६

## [ कायद्वार २ ]

| नंः                    | द्वार.                                                                                                                  |                              | पृथ्ची.                                                           | अप्प.                                 | तेउ.                                     | घाउ.                                   | वनस्पति                                  | त्रस.                                    |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| 0                      | गती<br>इन्द्रि<br>काय<br>योग<br>वेद<br>कषाय<br>ज्ञान<br>सयम<br>दर्शन<br>लेड्या<br>भन्य<br>सन्त्री<br>सम्यक्तव<br>आदारिक | 24 54 74 4 9 2 5 7 7 9 7 2 6 | S, S, S, M, S, S, S, S, K, N, | 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | מי מ | 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 | 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 | 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 2 |
| १६<br>१७               | जीवभेद<br>पर्याप्ति<br>प्राण                                                                                            | ६<br>६<br>६०                 | 5<br>5                                                            | 2 2 2                                 | ઠ<br>ઠ<br>ઠ                              | 8<br>8                                 | გ<br>გ<br><i>£</i>                       | ξ ^<br>Ε<br><b>ξ</b> ο                   |
| ६८<br>६९<br>२०         | संझा<br>- उपयोग                                                                                                         | છ<br>ર                       | ે છ                                                               | 2 2                                   | પ્ટ<br>૨                                 | છ<br>૧<br>૨                            | છ<br>૨                                   | . છ<br>સ                                 |
| ૨૧<br>૨૨<br><b>૨</b> ૨ | द्रिष्टि<br>चर्म<br>चरीर                                                                                                | ک در مو                      | 2 C B                                                             | W \                                   | ب<br>ا<br>ا                              | ۶<br>د<br>د                            | w \ 180 or                               | 91 Y Y                                   |
| રષ્ટ                   | <b>हेतु</b>                                                                                                             | ५७                           | 88                                                                | 1 58                                  | ३९                                       | ध्र                                    | £6                                       | ٤,٠٥                                     |

२४१

#### [कायका योग ७ द्वार ४]

| नं०         | द्वार.          |             | ओ॰ २           | वे० २  | आ॰ २          | कार्भ॰        |
|-------------|-----------------|-------------|----------------|--------|---------------|---------------|
| ٤           | गती             | <i>გ</i>    | 2              | ૪      | ٤             | В             |
| er ar ar so | गती<br>इन्द्रि  | فر          | فر             | 2      | ę<br>Ę        | 4             |
| 3           | काय             | Ę           | Ę              | 2      | ٤             | Ę             |
| ું          | योग             | १५          | अपना           | अपना   | अपना          | अपना          |
| ۵           | <b>घेद</b>      | ેર          | 3              | 2      | १             | 3             |
| 8           | कषाय            | રવે         | રહે            | રહે    | ११            | રહે           |
| E 9         | झान             | 2           | 6              | v      | 8             | '             |
| 6           | सरम             | G           | ७१५            | ų      | 2             | V 7 2 E 7 7 9 |
| 9           | सयम<br>दुर्शन   |             | 8              | 3      | 2, 42, 12, 80 | 8             |
| १०          | लेश्या          | 30 60 20 70 |                | מי נגי | È             | 3             |
| ११          | भव्य            | 2           | 2              | 2      | 8             | રે            |
| १२          | सन्नी           | 2           | E & &          | 2      | 3             | ર             |
| १३          | सम्यक्तव        |             | Ġ              | 'e     | 8             | G             |
| ફેર્ફ       | आद्वारिष        |             | १              | १      | 8             | ξ             |
| १५          | गुणस्थान        |             | १३।६           | ७१५    | 2             | , s           |
| १६          | जीवभेद          | १४          | <b>૧</b> કો કે | 8      | 2 8           | 6             |
| 10          | पर्याप्ता       | <b>`</b> E  | ξ,             | ξ,     | E             | Ę             |
| १८          | प्राण           | <b>ફ</b> ે  | ६० ,           | ६०     | १० ।          | <b>દ</b> ાંે  |
| १९          | सत्ता           | 8           | ક              | 8      | 8             | 8             |
| ₹•          | उपयोग           | 2           | 2              | 2      | ₹ !           | 2             |
| ₹           | द्रष्टि         | २<br>३      | રારૂ ,         | २।३    | <b>ર</b>      | <b>ર</b>      |
| २२          | द्रष्टि<br>कर्म | 2           | 6              | 6      | 6             | C             |
| २३          | शरीर            | در          |                | 3      | •             | 3             |
| રષ્ટ        | देतु            | 415         | द्ध<br>५१      | 48     | <b>₹</b>      | भ्र<br>भ्र    |

# [ वेदद्वार ५ ]

|                    |                                                                                                                                                                                                     | ि वद्ध                                                        | 15 ~ 7                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <del>.</del><br>न० | द्वार.                                                                                                                                                                                              | स्र्                                                          | ì.                                                      | पुरुष.                                                                                                                                                                                                                          | नपुंसक.                                                        |
|                    | काय<br>योग<br>वेद कपाय<br>ज्ञान<br>संयम<br>दर्शन<br>दर्शन<br>१२<br>१२<br>१२<br>१५<br>१५<br>१५<br>१६<br>१५<br>१६<br>१५<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६<br>१६ | अंदर १ ७ ४ ६ २ २ ७ २ ४ ४ ६० ४ २ ३८ ५७<br>विकास मित्र के ती ता | जिस स्थ अध्य स्थ १९०००००००००००००००००००००००००००००००००००० | त्रम्म स्टब्स १००० विस्त १००० विस<br>१००० विस्त १००० विस्त | m 5 6 8, 87 m, 9 8 m 6 17 17 9 18 8 25, 6 20 20 18 m 18 8 8, 8 |

२४३

#### [ काषयद्वार ६ ]

| नं०                                                              | द्वार.                                   |       | अनुता-<br>न० ४ | अप्रन्या<br>ध | प्रत्या ०<br>४  | सज्ब ॰<br>४                           | ।<br>हासादि ६                            | वेद ३          |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------|----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| १                                                                | गती<br>इन्द्रिय                          | Я     | g              | ន             | ષ્ટ             | ່ ຮ                                   | 8                                        |                |
| מי הי הי שי                                                      | इन्द्रिय                                 | در    | يدر            | ادر           | a               | در                                    | ۹                                        |                |
| 3                                                                | काय                                      | દ્    | ६              | ६             | , ६             | ६                                     | ६                                        |                |
| છે                                                               | काय<br>योग                               | 8 64  | १३             | १३            | www. to wwwwwww | १६६                                   | 1 86                                     | ì              |
| در                                                               | घेद                                      | २ ५   | 3              | 3             | 3               | र<br>पंच                              | ३<br>एवं                                 |                |
| Ę                                                                | कषाय                                     | રવ    | अपनि           | अपनि          | पव              | <b>एवं</b>                            | ' एघं                                    |                |
| v                                                                | <b>धान</b>                               | 6     | 1 3            | ' દ્વ         | ં દ્            | O                                     | હ                                        |                |
|                                                                  | तान<br>संयम<br>दर्शन                     | ও     | <br>           | ~ ~ ~ ~ ~ ~   | २               | Ę                                     | ۹                                        | 4:             |
| ر<br>ع                                                           | दर्शन                                    | ક     | 3              | 3             | ३               | w m w m                               | S 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 |                |
| १०                                                               | लेश्या                                   |       | Ę              | 3             | Ę               | Ę                                     | ξ                                        | E              |
| 33                                                               | भव्य                                     | w n n | 2              | 2             | 2               | २                                     | 2                                        | 4              |
| १२                                                               | सन्नी                                    | 3     | 2              |               | ₹               |                                       |                                          | म              |
| 2233450<br>24454<br>2454<br>2554<br>2554<br>2554<br>2554<br>2554 | सम्यक्तव                                 | O     | ?              | હ             | 0               | ড                                     | v.                                       | प्राग्में टिगा |
| १४                                                               | आदारिक                                   | 2     | ्र             | 2             | 2               | ર<br><sup>દુ</sup> _ું.<br><b>દ</b> ુ | <b>ર</b>                                 | 127            |
| १५                                                               | गुणस्थान<br>जीवभेद                       | १४    | २              | , 8           | ۹               | ~~, ?                                 | <                                        | र<br>इ         |
| १६                                                               | जीवभेद                                   | દ્દ   | १४             | १४            | ſε              | દુષ્ટ                                 | 15                                       | 中部             |
| १७                                                               | पर्याप्ति                                | ६     | ६              | ६             | Ę               | Ę                                     | Ę                                        | 1              |
| १८                                                               | মাতা                                     | १०    |                |               | ्ह<br>१०        | ६०                                    | £ .                                      |                |
| १९                                                               | सद्या                                    | ઇ     | ઠ              | Я             | 5               | ષ્ટ                                   | 8                                        |                |
| <b>ર</b> ૦                                                       | उपयोग                                    | 3     | २              | २             | २ वर ८          | Ş                                     | ₹                                        |                |
| २१                                                               | ्रद्र <u>ि</u>                           | 8     | २              | 97 V          | Ę               | a                                     | ₹<br>८                                   |                |
| २२                                                               | वामे                                     | 6     | <              |               |                 |                                       |                                          |                |
| २१<br>२२<br>२१<br>२४                                             | दारीर                                    | ધ     | Я              | ષ્ટ           | ĸ               | فر                                    | فر                                       |                |
| ર્ષ્ટ                                                            | उपयोग<br>द्रष्टि<br>कर्म<br>दारीर<br>ऐतु | ५७    | ६६             | ६६            | ८,६             | ६७                                    | ئ رج                                     |                |
|                                                                  |                                          |       |                |               |                 |                                       |                                          |                |

#### [ ज्ञानद्वार ७ ]

|                                                  | ह्रार                                                                                                                                           |                            | म॰ श्रु॰                              | अ॰                                              | म०                                          | के॰                                             | म० थु॰<br>अज्ञान                          | वि॰ अ॰<br>                                |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 27 7 3 4 6 9 6 9 6 9 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | गती इन्द्रिय काय योग वेद कपाय ज्ञान संयम दर्शन लेदया भव्य सन्नी सम्यक्तक गुणस्या जीवभेद पर्याम दर्शन दर्शन दर्शन हरिक गुणस्या हरिक गुणस्या हरिक | <b>१</b> १६०४२ <b>१</b> ८५ | अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ अ | ४ १ १ तथा १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | ररर ४ समा ५ स ५ र र ४ ४ र ७ र ६ ० ४ र १ ८ ५ | २०२५ ० ता<br>अपर्यय्य १०१२ म् ५५५ ५५० २ १५ म् ७ | 3 4 5 7 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 |
|                                                  | देतु                                                                                                                                            | 40                         | رء                                    | ५३                                              | २७                                          | ५।७                                             | 4.4.                                      | ۵,۵                                       |

२४५

#### [ संयमद्वार ८ ]

| नं॰                   | द्वार.                          |               | सा॰<br>छं॰ | पट           | सु०      | यथा॰     | संयमा<br>संयम | असयम     |
|-----------------------|---------------------------------|---------------|------------|--------------|----------|----------|---------------|----------|
| १                     | गति                             | ૪             | १          | १            | ٤        | १        | 2             | , B      |
| 2                     | इन्द्रिय                        |               | 8          | \ <b>\xi</b> |          | 8        | . 6           | <b>ે</b> |
| 2                     |                                 | ۹             | <          | 1 %          | ् १<br>१ | 8        | 1 8           | -        |
| RWYY                  | काय                             | Ę             | १          | १            | ζ,       |          | 8             | 3 +      |
| 8                     | योग                             | १५            | १४         | 9            | 9        | ११       | १२            | । १३     |
|                       | वेद                             | Ę             | 3          | 2            | 0        | 0        | 3             | 3        |
| ६                     | कपाय                            | २५            | १३         | १२           | १        |          | १७            | ેર્ધ     |
| ø                     | झान                             | <             | 8          | ક            | 8        | ۹        | ३<br>एवं      | ६<br>एवं |
| <                     | संयम                            | S             | 'अपना      | अपना         | अपना     | अपना     |               | प्य      |
| 9                     | संयम<br>दर्शन                   | R             | , 3        | 3            | રૂ       | 8        | 3             | •        |
| 80                    | लेखा                            | ξ             | દ્         | 1            | 97 &     | ' र      | ξ             | દ        |
| 28                    | भव्य                            | 8             | ६११        | 1            | 8        | <b>?</b> | 17 W W        | २        |
| 12                    | सन्नी                           | २             | १          | ٤            | 8        | १        | १             | , २      |
| ११<br>१२<br>१३<br>१४  | सम्यक्त्व                       | U             | 8          | 1 B          | ١        | 2        | 8             | US       |
| 8.8                   | आदारिक                          | 2             |            | , {          | 9        | 3        | ٤             | 2        |
| 14                    | गणस्था.                         | १४            | 8          | ં ર          | , 8      | િક       | Ę             | ່ ບ      |
| १<br>१<br>१<br>१<br>१ | जीषभेद<br>पर्याप्ति             | 83            |            |              |          |          | દ             | १४       |
| 10                    | पर्याप्ति                       | ξ             | ę<br>Ę     | Ę            | ξ        | ξ        | દ્            | 3        |
| 86                    | प्राण                           | १०            | ६०         | ६०           | ६०       | 80       | <b>ર</b> ે    | १०       |
| १९                    | सन्ना                           | ેં            | ,<br>S     |              | `o       | ·c       | ેં ધ          | ່ຍ       |
| 20                    | उपयोग                           | 2             | 2          | چ            | 2        | <b>ર</b> | ર             | ÷        |
| २१                    | उपयोग<br>एष्टि<br>कर्म<br>दारीर | <b>ર</b><br>ર | રે         | } <b>२</b>   | ર્       | દે       | ફે            | 3        |
| 22                    | मर्च                            | è             | è          | 2            | ટે       | ट्राप्ट  | ડો            | 2        |
| 23                    | राजी ज                          | ુ<br>પ્       | હ          | લ            | ;        | 210      | δ.            | ۶.       |
| રેષ્ટ                 | देत्                            | فرن           | २७         | २२           | ٤.       | र्ह      | ρe<br>e       | દ્રહ     |
| 76                    | 100                             | 40            | 7.0        | 77           | 4.       | 4.4      | 20            | ~~       |
|                       |                                 |               |            |              |          |          |               |          |

२४४

# [ ज्ञानद्वार ७ ]

| नं॰                   | हार                                      |                 | म॰ श्रु॰      | अ०              | म०                                    | कै॰                 | म॰ श्रु॰<br>अज्ञान | वि॰ अ॰                                    |
|-----------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| શ                     | गती<br>इन्द्रिय                          | 8               | 8             | 8               | १                                     | १                   | 8                  | 8                                         |
| 2                     | इन्द्रिय                                 | حر              | 8             | १               | 8                                     | 0                   | 4                  | १                                         |
| ₹ ¦                   | काय                                      | Ę               | ध<br>१        | 2000            | 2 2                                   | 8                   | 8                  | १                                         |
| 8                     | काय<br>योग                               | 86              | १५            | १५              | १४                                    | 410                 | १३                 | १३                                        |
| G                     | वेद                                      | 3               | 3             | 3               | 3                                     |                     | 3                  | 3                                         |
| er 01 m 20 cf 101 9   | कषाय                                     | २५              | १५<br>३<br>२१ | ३<br>२१         | <b>३</b><br>१३                        | 0                   | २५                 | 8 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 |
| Ġ                     | ज्ञान                                    | 6               | अपना          | अपना            | अपना                                  | अपना                | अपना               | अपना                                      |
| 6                     | संयम                                     | 9               | U             | 9               | Ca                                    |                     |                    | 1                                         |
| 9                     | ज्ञान<br>संयम<br>दर्शन<br>लेश्या         | 8               |               |                 | 3                                     | 8                   | 3                  | 3                                         |
| 80                    | लेश्या                                   | Ę               | ह             | Ę               | E                                     | 8                   | 6                  | Ę                                         |
| 88                    | भव्य                                     | 100             | 8             | 8               | 8                                     | 2 2 2               | 2                  | 2                                         |
| 2 2 2 A A B           | सन्नी                                    | 2               | # 10 20 AV CA | m ( w & & M ) 0 | W, 17, 01, 04, 02, 04, 03, 04, 11, 03 |                     | * # (4 4 4 4 4 4 8 | ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** ** **    |
| १३                    | सम्यक्तव                                 | 9               | د             | 4               | 8                                     | 0 20 12 12 20 15 20 | 2                  | 2                                         |
| १४                    | आदारिक                                   | 2               | 2             | 2               | 2                                     | 2                   | 2                  | 1 3                                       |
| 84                    | गुणस्या.                                 | १४              | १०            | १०              | હ                                     | 2                   | ર                  | 1 3                                       |
| 38                    | गुणस्या.<br>जीवभेद<br>पर्याप्ति          | <b>१</b> ४<br>६ | ६             | ۶<br>و<br>م     | १                                     | 2                   | १४                 | 2                                         |
| 20                    | पर्याप्ति                                | E               | 80            | ६               | E                                     | Ę                   | ેંદ                | Ę                                         |
| 26                    | प्राण<br>संज्ञा                          | १०              | १०            | 10              | १०                                    |                     | १०                 | 80                                        |
| १९                    | संज्ञा                                   | 8               | 8             | S               | ន                                     | 0                   | ક                  | 8                                         |
| २०                    | उपयोग                                    | ર               | 3             | 2               | ર                                     | ર                   | 2 2                | ~                                         |
| १६७८९<br>१९८९<br>११२१ | द्रष्टि                                  | 3227            | 2 2 4         | 2 2 2 3         | 2 2 6                                 | ર શ                 | 3                  | *                                         |
| <b>૨૨</b><br>૨૨       | कमे                                      | <               |               | 6               | 2                                     | 8                   | 6                  | 6                                         |
| <b>२</b> ३            | श्रारीर                                  | نر<br>درن       | اد            | 6               | 4                                     | ર<br>લાહ            | 8                  | 8                                         |
| २४                    | उपयोग<br>द्रष्टि<br>कर्म<br>शरीर<br>देतु | ५७              | 4,ર           | 6.5             | २७                                    | ५।७                 | درد                | ۵,۵                                       |

२४७

# [ लेश्याद्वार १० ]

| नं             | ह्रार                     |          | कृष्ण. नील,<br>कापोत | तेजु  | पद्म         | शुक्ल |
|----------------|---------------------------|----------|----------------------|-------|--------------|-------|
| ६              | गती                       | ક        | 8                    | 3     | 3            | 3     |
| રે             | र्<br>इन्द्रिय            | a        | فر                   | ર     | <b>3</b> 8   | ***   |
| 3              | काय                       | ६        | ξ                    | 8     | ફ            | ₹     |
| <i>~ ~ ~ ~</i> | काय<br>योग                | ફર્લ     | દ્દલે                | १५    | <b>દ</b> હ   | ६५    |
| Q              | वेद                       | 3        | • ३                  | ેરૂ   | 3            | 2     |
| Ę              | कषाय                      | 24       | રહ                   | ર હ   | २५           | 26    |
| Ġ              | झान                       | 6        | G                    | O     | ی            | 6     |
|                | सयम                       | G        | 8                    | ۹     | ۹            | S     |
| 9              | स्यम<br>द्रान             | છ        | *                    | æ     | 3            | £     |
| 80             | लेश्या                    | 20 00 00 | अपनी अपनी            | प्व   | प्ध          | पद    |
| ११             | भव्य                      | 2        | 2                    | 2     | =            | ÷.    |
| ६२             | सन्नी                     | २        | ₹ ,                  | 2     | <del>Q</del> | Ę     |
| १३             | सम्यवत्व                  | O        | O                    | v     | S            | S     |
| १४             | आद्यारिक                  | २        | २                    | २     | 2            | Ş     |
| ६५             | गुणस्थान                  | १४       | Ę                    | C     | S            | १३    |
| १६             | निष भेद                   | 18       | १४                   | 9× 60 | 3            | 2     |
| १७             | पर्याप्ति                 | ξ        | E                    |       | 3            | E     |
| 23             | মাত                       | 80       | £ c                  | ₹ c   | \$ c         | } •   |
| 18             | संज्ञा                    | ક        | <b>5</b>             | B     | R            | ક     |
| २०             | उपयोग                     | R 28 V   | ₹ '                  | N av  | 1 m V        | ર     |
| २१             | दृष्टी<br>कर्म<br>इत्तरीर | ş        | 9¥                   | 8     | ₹            | 3     |
| २२             | चर्म                      |          |                      | <     |              | <     |
| २३             | शरीर                      | در       | ا د ۱                | فر    | فر           | فر    |
| ર્ષ્ટ          | देतु                      | ५७       | , «                  | ६७    | درو          | در رو |
|                |                           |          |                      |       |              |       |

२४६

# [ दर्शनद्वार ६ ]

| नै०       | द्वार.           |            | चश्च द॰         | अचक्षु द        | अवधीद      | • <del>वे</del> बल <b>द</b> ॰ |
|-----------|------------------|------------|-----------------|-----------------|------------|-------------------------------|
| १         | गती              | ક          | 8               | ૪               | , 8        | 1 8                           |
| ર         | इन्द्रिय         | લ          | 2               | હ               |            | अ॰                            |
| 3         | काय              | દ્         | त्रस            | દ               | _          | त्रस                          |
| 3 y       | ' योग            | १५         | रुष्ट           | <b>ર</b>        | त्रस       | 4-19                          |
| Q         | वेद              | 3          | 3               |                 | १५         | अ॰                            |
| ६         | कपाय             | <b>२</b> ५ | રહ              | સ<br>૨ <b>૯</b> | સ<br>૨ હ   | अ॰                            |
| (e)       | ज्ञान            | 3          | 9               | 9               | 9          | १                             |
| 6         | संयम             | 9          | 9               | G               | 9          | ં રે                          |
| 9,        | दर्शन            | ક          | अपना २          | पव              | पर्व       | पयं                           |
| १०        | लेखा             |            |                 | Ę               |            | 2                             |
| ११        | भट्य             | (G, 4, 4)  | <del>قر</del> ع | 2               | E 2        | . ફ                           |
| १२        | मन्नी            | à,         | 2               | 2               | ą<br>Į     | नी                            |
| १३        | <b>सम्यय</b> त्व | 9          | 9               | 9               | 9          | 2                             |
| १४        | आदारिक           | ર          | ۶               | 2               | 2          | ર                             |
| १५        | गुणस्थान         | १४         | १२              | १२              | २<br>१२    | ર                             |
| १६        | नीय भेद          | १४ ,       | शह              | 88              | 2          | ર<br><b>१</b><br>૬            |
| १७        | पर्याप्ता        | ह          | ६               | १४              | <b>2</b> & | દ્                            |
| १८<br>१९  | प्राण            | 80         | 20              | 20              | 20         | લ                             |
| १९        | <b>मं</b> द्या   | 8          | 8               | 8               | 8          | 0                             |
| २०        | उपयोग            | ર          | <b>ઝ</b>        | ૨ ′             | 2          | <b>ર</b>                      |
| 28        | दृष्टी           | 2 1        | 3               | 3               | 3          | १                             |
| 22        | कर्म             |            | 6               | 6               | 6          | ន                             |
| २३ ।      | द्यारीर          | دو         | د ا             | در              | ٠ (        | 3                             |
| <b>२४</b> | हेतु ।           | 40         | લંદ             | 40              | 6,0        | 4.+0                          |

388

#### ( सम्यक्तव द्वार १३ )

| नं०                                                                               | द्वार.              |                                         | क्षा०                          | ध्यो०                                     | उ०                                       | वे॰                                               | मास्त्रा०                               | मिट्या-<br>न्य ॰ | मिश्र-                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|
| 5 7 8 9 4 5 9 4 9 6 5 6 5 7 8 8 9 4 5 5 5 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | हान<br>सयम<br>दर्शन | 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 | Bundanya Bundaha kunda bunda s | 30 00 00 05 00 00 05 00 05 00 05 00 05 05 | 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0 | BOWWS MWD SOWWW BWW BOWW BOWW BOWW WO BOWW BOWW B | B B W W W W W W W W W W W W W W W W W W | 20 4 4 50 77 4   | 3 5 5 6 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 |

# [ भव्य ग्रौर सन्नीद्वार ११-१२ ]

| ० द्वार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | भन्य | अभन्य                     | सन्नी                                                       | असन्नी |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|
| गती इन्द्रिय<br>काय योग वेद काय येद काम येद काम येद काम येद काम येद काम येद काम येद केत्र ये सम्योग विक मुण्डियोन सम्योग सम्योग स्था प्रयोग सम्योग स्था प्रयोग सम्योग स्था प्रयोग सम्योग स्था प्रयोग स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था स्था |      | २५ ३१ ३६ ता<br>अपना<br>१६ | 38 27 28 28 28 29 38 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 | 2      |

२५१

#### [ गुग्गस्थानद्वार १५ ]

| नं॰                                     | द्वार.             |                | मिथ्याः                                                                            | सा॰                                                       | मि॰                                                                                                             | अघ०                                 | देस०                                      | স৹                                                          | <b>अप्र</b> ०                    |
|-----------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 9                                       | गती<br>इन्द्रिय    | 8              | ક                                                                                  | 8                                                         | ષ્ટ                                                                                                             | S                                   | ર                                         | 5                                                           |                                  |
| ا څ                                     | र हिट्टा           | હ              | در                                                                                 | 1                                                         |                                                                                                                 | 8                                   | 9                                         | 9                                                           | , <u>4</u>                       |
| a !                                     | हास्त्रप           |                | 6                                                                                  | १                                                         | 8                                                                                                               | 9                                   | 8                                         | 1 8                                                         | १                                |
| & & W 30                                | काय<br>योग         | 96             | 99                                                                                 | 00                                                        | १०                                                                                                              | 83                                  | <b>१</b><br><b>१</b><br><b>१</b>          | 80                                                          |                                  |
| લ                                       | वेद                | 14             | w ar ar                                                                            | 14                                                        | 2                                                                                                               | 74                                  | , ,                                       | ,0                                                          | <b>₹</b> ₹                       |
| ٠,                                      | कवाय               | w s m s        | 36                                                                                 | מא מא פי מא מי מא וא מי אא מי א מי וא מי וא מי וא וא מי א | מא ביי מא ביי מא נה ביי מי כי הי ביי מי בי מי בי נה בי הי | 20 BY BY BY ON BY BY BY BY BY BY BY | ३<br>१७                                   | 20 20 20 20 72 72 20 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 | १३                               |
| E O                                     |                    | **             | 2                                                                                  | 4.0                                                       | 77                                                                                                              | 100                                 | 20                                        | 15                                                          |                                  |
|                                         | ज्ञान              | 6              | 8, W 50, W 10, W 14, W 50, W 10, 50, 50, 10, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 50, 5 | 20                                                        | 2                                                                                                               | ,                                   | מא מה עג וה הי | 3                                                           | 2) 97 97 97 97 40 40 20 40 60 60 |
| ۷<br>۶                                  | सयम<br>दर्शन       | 6              | 2                                                                                  | 6                                                         |                                                                                                                 |                                     | ,                                         | 3                                                           | 3                                |
|                                         | दशन                | פ א א ש מ      | 2                                                                                  | 2                                                         | 2                                                                                                               | 3                                   | 3                                         | 3                                                           | 3                                |
| १०                                      | लेश्या             | Ę              | Ę                                                                                  | હ                                                         | E                                                                                                               | 8                                   | <b>E</b>                                  | 8                                                           | 3                                |
| 88                                      | भन्य               | 3              | 2                                                                                  | · Ł                                                       | X                                                                                                               | *                                   | *                                         | 1 8                                                         | Ę                                |
| १२                                      | सन्नी              | ₹              | 2                                                                                  | 2                                                         | Ę                                                                                                               | *                                   | Ł                                         | ٤.                                                          | Ę                                |
| १३                                      | सम्यक्त्व          | O              | 8                                                                                  | 8                                                         | 8                                                                                                               | 8                                   | 8                                         | ક                                                           | 5                                |
| १४                                      | आद्यारिक           | 2              | 3                                                                                  | 2                                                         | १                                                                                                               | 2                                   | ξ                                         | ξ                                                           | <b>.</b>                         |
| १५                                      | गुणस्थान<br>जीवभेद | १४             | ٤                                                                                  | १                                                         | ξ                                                                                                               | <b>\ \ \ \</b>                      | १                                         | १                                                           | ` १                              |
| १६                                      | जीवभेद             | १४             | ર્ધષ્ટ                                                                             | ६                                                         | १                                                                                                               | 3                                   | 8                                         | ₹ .                                                         |                                  |
| 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 | पर्याप्ति          | ६०             | ६                                                                                  | ६                                                         | Ę                                                                                                               | २ ६ ०                               | ६                                         | ६                                                           | 3                                |
| १८                                      | प्राण              |                |                                                                                    |                                                           | ६०                                                                                                              | १०                                  |                                           | (                                                           | ₹ @                              |
| ક્ <b>ર</b><br>૨૦                       | सज्ञा              | 20 20 20 20 30 | 2 2 2 2                                                                            | 20 20                                                     | ક                                                                                                               | 22 24                               | 8                                         | 2 2 2 7                                                     | C                                |
| २०                                      | उपयोग              | 2              | २                                                                                  | 2                                                         | 2                                                                                                               | ?                                   | ۶<br>٤                                    | 3                                                           | ÷                                |
| २१<br>२२                                | द्रष्टि<br>कर्म    | ş              | १                                                                                  |                                                           |                                                                                                                 | १                                   | १                                         | ् १                                                         | ٠<br>د                           |
| २२                                      | च.मं               | 6              | 6                                                                                  | 1                                                         | 6                                                                                                               | 6                                   | 6                                         |                                                             |                                  |
| <b>२</b> ३<br>२४                        | -शरीर              | در             | ઇ                                                                                  | ع<br>در 0                                                 | , <sub>5</sub>                                                                                                  | , s                                 | ક                                         | ધ                                                           | ٠                                |
| २४                                      | -शरीर<br>ऐतु       | ६७             | دردر                                                                               | 40                                                        | 83                                                                                                              | ध६                                  | 5 ಲೈ                                      | یټ                                                          | ٠٠                               |
|                                         |                    |                |                                                                                    |                                                           |                                                                                                                 |                                     | 1                                         |                                                             | 40                               |

540

#### ( श्राहारिक द्वार १४ प्राण द्वार १८)

| नं०                                                      | द्वार              |            | अद्दा॰   | अनाठ                  | इंद्रि० ४                      | स्प॰का॰<br>हवा॰            | मध्य      | आयु         |
|----------------------------------------------------------|--------------------|------------|----------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|-----------|-------------|
| ર                                                        | गतीद्वार           | 8          | 8        | ક                     | ध्रोच:ध्राःसः<br>श्रोच:ध्राःसः | В                          | 8         | 8           |
|                                                          | इन्द्रीय           |            | 4        | હ                     | श्रोचः ध्रुः र                 | a                          | र्।८      | 4           |
| 3                                                        | काय                | S (5) S    | E        | 8                     | 3                              | Ę                          | 3.        | ६           |
| 7                                                        | योग                | 96         | १४       | 3                     | १५                             | 36                         | 5.8       | १६          |
| र कर का उ                                                | वेद                | 3          | 3        | wwmx                  | 3                              | १५<br>३                    | 3         | 3           |
| E                                                        | कपाय               | २५         | २६       | 26                    | રહે                            | 25                         | २५        | 1 26        |
| G                                                        | झान                | 2          | 5        | 9                     | B                              | <b>ર</b> પ                 | 2         | રહે હ       |
|                                                          | संगाप<br>संगाप     | G          | 9        |                       | y                              | 9                          | 9         | وا          |
| ر<br>و                                                   | संय्म<br>दशन       |            | 8        | מי מז נז מי מי נוי מי |                                |                            | ક         | ×           |
|                                                          |                    | שוני הי הי |          | 2                     | אא נע ע ע                      | <u>के</u> ल भ भ ७ ० ५ कि क | Ę         | દ્          |
| 0.0                                                      | भव्य               | 2          | נה נה נה | 3.                    | 2                              | 3                          | 5         | 2           |
| 44                                                       | सन्नी              | 5          | 2        | 5                     | 2                              | à                          | श्र       | 2           |
| 52                                                       | सम्यक्त्य          | 9          | 9        | 8                     | G                              | · ·                        | v         | ર<br>૨<br>૭ |
| 3 0                                                      | आद्यारिक           | 2          | 2        | 9                     | 2                              | 2                          | ર         | २           |
| 4 C                                                      | आग्रहशास्त्र       | 3.8        | a, w. m  | à                     | 3.5<br>5.                      | 12 18 13                   | 73        | 24          |
| 25                                                       | गुणस्या<br>जीव भेद | १४         | 72       |                       | भ्रोज्य <u>ः</u> भृगः,र        | 158                        | २३<br>११२ | 5 e<br>5 a  |
| 2 c                                                      | पर्याप्ति          | દ          | 3        | ال الر                | Ę                              |                            | 8         | ંદ્         |
| 2/                                                       | प्राण              | 20         | કુ<br>ઉ  | 3.0                   | अपना                           | अपना                       | ६<br>अपना | `           |
| \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | मंद्या             | ંષ્ટ       | S        | 8                     | ક                              | 8                          | 8         | 1           |
| 20                                                       | उपयोग<br>दशी<br>कम | Dan W      | 2        | 9.                    |                                | ર                          |           | ą           |
| 27                                                       | दशी                | 3          | 3        |                       | 3                              | 3                          | 3         | 2. 22. 1    |
| 25                                                       | क्रम               | 6          | טי מצע   | ٥٠٧                   | <i>२ १</i> १ ५ ५ १५            | 7 m V &                    | ט מי ט    |             |
| 53                                                       | द्यागीर            | در         | در       | 3                     | 4                              | 4                          | 4         | E,          |
| 28                                                       |                    | ن.<br>درن  | 619      | ar ar                 | ५६                             | दणदह                       | 4.8       | 40          |
|                                                          |                    |            |          |                       |                                |                            | ]         |             |

२५३

# [ जीव भेद द्वार १६ ]

| नं०                                   | हार                           | ļ          | सु० २           | षा० २    | वे० २                                 | ते०२                       |
|---------------------------------------|-------------------------------|------------|-----------------|----------|---------------------------------------|----------------------------|
| १                                     | गती                           | 8          | १               | १        | १                                     | Ę                          |
| 2                                     | इन्द्रिय                      | 4          | عر جر حر        | ۶<br>۶   | ' २                                   | 3                          |
| er ar ar si                           | काय<br>योग                    | ६          | 4               | در       | 8                                     | ર                          |
| ક                                     | योग                           | १५         | ३११             | કાષ્ટ    | राइ                                   | २।३                        |
| در                                    | वेद                           | १५         | े१              | ٠ ا      | 1                                     | 8                          |
| Ę                                     | कषाय                          | રહ         | २३              | 23       | २३                                    | * # & # & #<br>* # & # & # |
| ف                                     | <b>ज्ञान</b>                  | 6          | 2               | ર        | , કાર                                 | धार                        |
| <                                     | संयम                          | v          | ٤               | 8        | 8                                     |                            |
| 9                                     | ज्ञान<br>संयम<br>द्र्शन       | 8          | ٤               | 8        | 3                                     | Ę                          |
| 80                                    | लेश्या                        | ६          | 4               | भ क<br>इ | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | 2 4 17 17 2 15.            |
| 8.8                                   | भन्य                          | W 84 84    | 2               | 2        | , २                                   | =                          |
| <b>\$ \$ \$</b>                       | सन्नी                         |            | 8               | 8        |                                       | 9                          |
| 13                                    | सम्यक्त्व                     | O          | ٤               | ٤        | - २१६                                 | <sup>.</sup> २११           |
| १४                                    | आद्यारिक                      | २          | २।६             | २1१      | राष्ट्                                | , २११                      |
| <b>ह</b> ६                            | गुणस्थान                      | १४         | Ę<br>Ę          | Ę<br>Ę   | सार                                   | २।३                        |
| १६                                    | जीवभेट                        | १४         | १               |          | £                                     | Ę                          |
| १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | पर्याप्ति                     | <b>१</b> ४ | श्रष्ट<br>इाष्ट | इ।४      | શહ                                    | धाद                        |
| १८                                    | সাল                           | १०         | त्राष्ट         | इा४      | दाह                                   | ६।७                        |
| १९                                    | संज्ञा                        | 8          | ક               | 8        | 8                                     | ۶                          |
| ₹ 0                                   | ' उपयोग                       | 2 R 87     | પ્ટ<br>ર<br>ક   | २        | 2                                     | ₹                          |
| २१                                    | ्ट <u>ष्टी</u>                | <b>३</b> । | ,               | ξ        | २११                                   | =15                        |
| २२<br>२३                              | उपयोग<br>दृष्टी<br>कम<br>शरीर | 6          | 6               | ۷        | 4                                     | 2                          |
| २३                                    | शरीर                          | فر         | 24 0            | 410      | ३<br>१८।३९                            | \$                         |
| २४                                    | देतु                          | حرن        | 56              | इषारव    | ५८।३९                                 | ३<br>इटाइ९                 |

२५२

# [ गुरा स्थानक द्वार १५]

| नं ॰                                  | द्वार           |             | नि॰                         | अनिव                          | सु०                                      | उप॰                        | क्षी०                                  | स०                           | अ॰                             |
|---------------------------------------|-----------------|-------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| 8 8 3                                 | गती<br>इन्द्रिय | 8           | 1                           | 2 2 2 0 m 9                   | 2220                                     | 2,2,5,6                    | * * * * *                              | 2                            | ?                              |
| 2                                     | इान्द्रय        | ۹           | , 8                         | 8                             | 8                                        | 3                          | १                                      | 0                            | 0                              |
|                                       | काय<br>योग      | E           | 2 2 2                       | 1 8                           | , 8                                      | १                          | १                                      | 1 8                          | 1                              |
| ន                                     | योग             | १५          | , 8                         | 18                            | 9                                        | 9                          | 9                                      | ५१७                          | 6                              |
| فر                                    | वेद             | 3           | ! ३                         | 3                             | 0                                        |                            | 0                                      | 10                           | •                              |
| 6                                     | कपाय            | २५          | १३                          |                               | १                                        | 0                          | ٥                                      | ء ا                          | 0                              |
| O                                     | ज्ञान           | 6           | 8                           | 8                             | 8                                        | 8                          | 8                                      | 1                            | 1 3                            |
| 6                                     | संयम<br>दर्शन   | 0           | २                           | 2                             | 8                                        |                            | १                                      | १                            | १                              |
| 9                                     | दर्शन           | 8           | 3                           | 3                             | 3                                        | 3                          | 3                                      | 8                            | १                              |
|                                       | लेश्या          | E           | 8                           | 8                             | 3                                        | 8                          | 8                                      | 1                            | 0                              |
| 88                                    | भव्य            | ર           | 8                           | 8                             | 8                                        | 8                          | 8                                      | 2                            | १                              |
| १२                                    | सन्नी           | w n n       | 1 8                         | 8                             | 8                                        | 8                          | 8                                      | ?                            | ş                              |
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * | सम्यक्त्य       | (9          | N 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 | מאי בי בי בי בי בי בי בי ני ם | 0 01 33 02 17 07 07 07 07 07 07 07 07 07 | S 18 S S S S S S S S S S S | של חזי בי בי בי בי בי בי בי בי בי נה 0 | 8, 8, 8, 8, 8, 8/ B, 8, 8, B | 8 8 8 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 10 A |
| १४                                    | आदारिक          | 2           | ?                           | 2                             | 2                                        | 8                          | 8                                      | ર                            | १                              |
| 24                                    | गुणस्या.        | 88          | 8                           | १                             | 8                                        | 2                          | ર                                      | ?                            | १                              |
| 38                                    | जीयभेट          | १४          | 2                           | 8                             | 8                                        | 2                          | १                                      | 8                            | - १                            |
| 20                                    | पर्याप्ति       | દ           | દ                           | ६                             | 8                                        | 8                          | Ę                                      | દ                            | દ                              |
| 26                                    | प्राण           | 80          | १०                          | 20                            | २०                                       | 80                         | 20                                     | 4                            | ર                              |
| 78                                    | मंद्रा          |             | 0                           | 0 1                           | 0                                        | 0                          | 0                                      | 2                            | 0                              |
| ३९<br>३०                              | उपयोग           | 30 20 10 10 | 2                           | 2                             | ર                                        | ર                          | ે રું                                  | ₹                            | સ્                             |
| 22                                    | द्रष्टि<br>कर्म | 3           | ع ع <u>ح</u>                | 2 20 1                        | 2 3. 1.                                  | 8                          | 2 2. 0                                 | ?                            |                                |
| <b>રુર</b> ે                          | कर्म            | è           | 6                           | 6                             | 1                                        | (s.                        | 9                                      | 8                            | ß                              |
| <b>3</b> 3 '                          | द्यगीर          | 4           | <b>3</b> 22                 | ३                             | ३                                        | 3 9                        | 3                                      | 3                            | 3,                             |
| シャ                                    | हेतु            | 40          | ગ્રં                        | १६                            | 20                                       | 9                          | 30                                     | दाउ                          | c                              |

२५३ [ जीव भेद द्वार १६ ]

| नं             | द्वार                | द्वार सु॰ |                                               | षा० २      | वे० २       | ते० २   |
|----------------|----------------------|-----------|-----------------------------------------------|------------|-------------|---------|
| ę              | गती<br>इन्द्रिय      | 8         | ۔ ۔                                           | Ę          | ٤           | ١       |
| ar ar ar ar ar | इन्द्रिय             | 4         | ę<br>ę                                        | १          |             | 3       |
| 3              | काय                  | Ę         | C.                                            | در         | <b>२</b>    | 3 8     |
| 8              | काय<br>योग           | १५        | ३१६                                           | ३।४        | २।३         | रा३     |
| 4              | वेद                  | १५        | 8                                             | , <b>S</b> | 1           | 8       |
| 60             | कषाय                 | 24        | २३                                            | A 4 80 80  | २३          | २३      |
| G              | <b>ज्ञान</b>         | 6         | ર                                             | 2          | કાર         | ષ્ટાર   |
| 4              | शान<br>संयम<br>द्शेन | 6         | 3                                             | 8          |             |         |
| ८९             | दर्शन                |           | ٤                                             | ۶          | ٤ .         | ે ફેં   |
| 80             | लेश्या               | Ę         | 3                                             | धाइ        | 3           | ' 3     |
| 33             | भन्य                 | 8 6 4 8 8 | 5<br>50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 5 | ર          | מי הי מו מי | ० ५ भ भ |
| <b>१२</b>      | सन्नी                | 2         | ٤                                             | १          | . 8         | 5       |
| \$3            | सम्यवत्य             | · v       | १                                             | ξ          | शह          | राह     |
| કુષ્ટ          | आदारिक               | 2         | २।१                                           | २११        | २।१         | २।६     |
| ६५             | गुणस्थान             | १४        | ξ                                             | 8          | 718         | 215     |
| ६५<br>६६       | गुणस्थान<br>जीवभेद   | १४        | १                                             | ٤          | \$          | \$      |
| ₹ to           | पर्याप्ति            | Ę         | ફાષ્ટ                                         | ३।४        | शब्         | धाद     |
| १८             | त्राण                | १०        | इाष्ट                                         | इार        | ५1६         | ६१७     |
| १८<br>१९       | संज्ञा               | 8         | 8                                             | 8          | 8           | , &     |
| <b>₹</b> ८     | उपयोग                | 2         | <b>ર</b>                                      | ۶<br>٤     | ₹           | ₹       |
| २१             | दृष्टी<br>कम्        | 2 22 1    |                                               | £          | स्।१        | चार     |
| २२             | वाम                  | 6         | <                                             | <          | <           | <       |
| २३             | शरीर                 | فرا       | 84                                            | इाप्ट      |             | ३८१३९   |
| રષ્ટ           | देत                  | 410       | 28                                            | 510150     | 55156       | ३८१३९   |

२५२

## [ गुगा स्थानक द्वार १५]

| न॰                  | द्वार                           | 1           | नि॰                               | अनि॰                                  | ं<br>सु०<br>।                       | उप॰                             | क्षी०           | स०        | अ∘            |
|---------------------|---------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------|-----------|---------------|
| १                   | गती                             | ક           | १                                 | ,                                     | 1                                   | 9                               | ?               | 2         | <b>?</b>      |
| રે                  | गती<br>इन्द्रिय                 | હ           | 8                                 | 1 8                                   |                                     | 3                               |                 | 0         |               |
| ર<br>3              | काय                             | દ્          | , શે                              | 1 8                                   | 8                                   | 9                               | è               | 2         | 1 2           |
| S                   | काय<br>योग                      | १५          | è                                 | و                                     | ९                                   | 8000                            | १<br>१          | લાહ       |               |
| ۹                   | वेद                             | ૈર          | 2 2 2 2 N N                       | * * * * * * * * * * * * * * * * * * * |                                     |                                 | o               | 0         |               |
| દ                   | कपाय                            | રહ          | 23                                | 9                                     | २                                   |                                 | 0               | ′ ၁       | 0             |
| હ                   | ज्ञान                           | 6           | 8                                 | S                                     |                                     | 8                               | S               | 1         | Ę             |
|                     | ज्ञान<br>संयम<br>द्र्शन         | O           | 2                                 | २                                     | 30 00 197 00 00 00 00 00 00 00 10 0 |                                 | 3 2 M W W W W W |           | 20, 50, 50, 0 |
| 2                   | दर्शन                           | ន           | רזי חזי שי שי שי שי ניי שי שי ניי | 3                                     | 3                                   | 80 M 80 80 10 10 80 80 10 10 10 | 3               | 225,2,5,5 | 1 8           |
| 2 .                 | लेश्या                          |             | 8                                 | 8                                     | ર                                   | 8                               | 8               | Ę         |               |
| ११                  | भव्य                            | (B) (B)     | १                                 | 8                                     | र                                   | 9                               | 8               | ?         | 2 2 2 2 2 2   |
| १२                  | सन्नी                           | 3           | १                                 | 8                                     | 8                                   | र                               | 3               | १         | 7             |
| 83                  | सम्यक्त्य                       | O           | १                                 | 8                                     | १                                   | १                               | 8               | १         | १             |
| ર્ક                 | आदारिक                          | ૨           | र                                 | 1 8                                   | १                                   | १                               | מי הי מי נני    | D' 2' 2'  | १             |
| १५                  | गुणस्या.<br>जीवभेद<br>पर्याप्ति | १४          | १                                 | 8                                     | १                                   | र                               | 3               | ર         | ₹ .           |
| ? ? ? ? & & O & O O | जीयभेद                          | ક્ <b>લ</b> | १                                 | 8                                     | 8                                   | 2                               | 8               | 7.        | १             |
| १७                  | पर्यामि                         | E           | ह                                 | ६                                     | 3                                   | ६                               | ६               | 3         | (G, 44        |
| 36                  | <b>भा</b> ण                     | १०          | १०                                | 80                                    | 1                                   | 20                              | 30              | G,        |               |
| १९                  | मद्या                           | ន           | -                                 | 0                                     | 0                                   | 0                               | 0               | 2         | 0             |
| 20                  | उपयोग                           | ₹ ,         | <b>ર</b>                          | 2                                     | 2                                   | ર                               | 2               | ર         | ર<br><b>१</b> |
| <b>્ર</b>           | उपयोग<br>इष्टि<br>कर्म          | 2 37 6      | १                                 | 8                                     | 3                                   | ષ્                              | \$              | 2         | ક<br><b>ર</b> |
| <b>ર</b>            | कम्                             | ۷,          | 6                                 | 6                                     | 4                                   | ای                              | 9               | 8         | 3             |
| <b>ર</b> ે          | शुरीर                           | در          | <b>ર</b><br>રૂર્                  | ३<br>१६                               | ३                                   | 3                               | 30              | 3         | z<br>c        |
| <b>=</b> &          | हेनु                            | ५७          | ર્ર                               | 15                                    | 10                                  | 9                               | 4               | ५।७       | E             |

२५५

#### [ पर्याप्ति द्वार १७-१९-२० ]

| नं०            | द्वार.          |          | पर्या॰ ४   | भाषा०    | मन∘          | संज्ञा॰ | उपयोग.     |
|----------------|-----------------|----------|------------|----------|--------------|---------|------------|
| ٤              | गती             | ઇ        | 8          | ષ્ટ      | ន            | છ       | ક          |
|                | इन्द्रि         | در       | ં ધ        | 8        | १            | ધ       | در         |
| 3              | काय             | ξ        | ६          | १        | १            | ६       | Ę          |
| R 87 20 4      | योग             | १५       | १५         | १५       | १६           | ६५      | १५         |
| ů.             | वेद             | 3        | 3          | 3        | 3            | 3       | 3          |
| દ્             | कषाय            |          | २५         | २५       | २५           | २५      | २५         |
| Ġ              | ज्ञान           | 6        | 6          | 6        | 6            | O       | 6          |
| 6              | संयम            | O        | ' <b>6</b> | હ        | G            | 8       | હ          |
| ٩              | दर्शन           | 8        |            | 8        | 1 S          | מי נה ה | ន          |
| १०             | लेश्या          |          | 20 W W W   | <b>E</b> | يد عر عر     | ६       | e          |
| રેર            | भव्य            | 8 2      | रे         | <i>y</i> | ર            | ₹       | ₹          |
| १२             | सन्नी           | <b>ર</b> | 1 2        |          | १            | 2       |            |
| १३             | सम्यक्तव        | ی        | 9          | 9        | C            | G       | C          |
| 8.5            | आदारिष          | ह २      | 2          | 2        | 2            | \$      | ્ર         |
| ર્<br>૧૯       | गुणस्थान        |          | १४         | १४       | १४           | ६       | १४         |
| १६             | जीवभेद          | \$8      | 88         | 80       | ٤            | ξħ      | १४         |
| શેહે           | पर्याप्ति       | ξ        | अपनी       | अपनी     | अपनी         | ξ       | ε          |
| १७<br>१८<br>१९ | प्राण           | ६०       | १०         | 80       | १०           | ६०      | <b>१</b> ८ |
| १९             | महा             | 8        | , 8        | 8        | 8            | अपनी २  | _          |
| <b>ર</b> ે     | उपयोग<br>इष्टि  | <b>ર</b> | ₹          | 2        | <i>ج</i> ۾ ر | २       | अपनी र     |
| 28             | ्र द्रष्टि      | 2 0      | 2 1        | 2 4      | 3            | *       | 94.1       |
| २२             | ्र <b>क्</b> रम |          |            |          |              | ۷       | ۷          |
| २३             | शरीर            | ધ્       | در         | ٤        | فر           | فر      |            |
| રષ્ટ           | देतु            | ५७       | مرن        | ५७       | ५७           | ८७      | ६७         |
|                | •               |          | 1          |          |              |         |            |

२५५

## [ पर्याप्ति द्वार १७-१९-२० ]

| नं०         | द्वार                    |        | पर्या० ४ | भाषा॰    | मन॰         | संज्ञा॰    | उपयोग.        |
|-------------|--------------------------|--------|----------|----------|-------------|------------|---------------|
| १           | गती                      | ઇ      | ષ્ટ      | ષ્ટ      | ષ્ટ         | ક          | Я             |
| ર્ૄ         | इन्द्रि                  | در     | e,       | 8        | 8           | در         | در            |
| 3           | काय                      | ६      | ६        | 8        | १           | ६          | Ę             |
| કો          | योग                      | १५     | १६       | १५       | १५          | १५         | لا هر         |
| ce !        | वेद                      | 3      | 3        | 92       | 3           | : 3        | 3             |
| ar ar ar ar | कषाय                     | 26     | २५       | २६       | २५          | 74         | ર<br><b>ર</b> |
| 9           | ज्ञान                    | 6      | 6        | 6        | 6           | ড          | <             |
| 8           | संयम<br>दर्शन            | 9      | G        | O        | O           | 8          | G             |
| 9           | दर्शन                    | 8      | 8        | 8        | 8           | 3          | 8             |
| १०          | लेश्या                   | Ę      | E        | ۲ ا      | 15 A 80     | W 10 10 10 | ש נה נה נה    |
| ११          | भव्य                     | ६२     | 8 2      | 50 20 20 | 3           | 2          | 2             |
| 85          | सन्नी                    | 2      | २        |          |             |            | ş             |
| १३          | सम्यक्तव                 | O      | U        | 0        | O           | G          | G             |
| १४          | आदा रिक                  | 2      | 2        | 2        | 2           | ₹          | २             |
| 86          | गुणस्थान                 | १४     | १४       | १४       | <b>\$</b> 8 | દ્         | १४            |
| १६          | जीवभेद<br>पर्याप्ति      | 88     | 88       | ६०       | ٤           | १४         | १्४           |
| १७          | पर्याप्ति                | ६      | अपनी     | अपनी     | अपनी        | ६          | £             |
| 26          | प्राण                    | १०     | १०       | १० .     | १०          | ६०         | <b>ξ</b> <    |
| १९          | मंता                     | 8      | 8        | 8        | 8           | अपनी २     | 8             |
| २०          | उपयोग                    | 2      | , २      | 2        | ₹           | २          | अपनी र        |
| २१          | उपयोग<br>द्रष्टि<br>कर्म | a ar v | 2 6      | 2 <      | 3           | 9 V        | 35            |
| २२          | कर्मे                    |        |          |          | 4           |            | <             |
| २३          | शरीर                     | کر     | فر إ     | فر       | فر          | در         | 4             |
| २४          | देतु                     | هران   | ५७       | ६७       | حرن         | هررح       | ६७            |

२५४

# [ जीव भेद ]

| नं०                                                             | हार.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | चौ॰ २                                           | अ॰पं॰अ                                                            | अ०प०प | स॰पं∘अ                                    | स॰पं॰म॰                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 0, 0, 1, 20 0, 16, 0, 10, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 | गति<br>इन्द्रिय<br>काय<br>योग<br>वेद<br>कपाय<br>कान<br>संयम<br>दर्शन<br>लेक्स्या<br>भन्य<br>सन्नी<br>सम्यक्त्य<br>आहारिक<br>गुणस्या,<br>जीवभेद<br>पर्याप्ति<br>प्राण<br>संक्षा<br>उपयोग<br>टिट<br>कर्म<br>इस्रोग<br>रिट<br>प्राण<br>संस्था<br>स्रोति<br>प्राण<br>संस्था<br>रिट<br>प्राण<br>संस्था<br>रिट<br>प्राण<br>संस्था<br>रिट<br>स्रोण<br>स्रोण<br>स्रोण<br>स्रोण<br>स्रोण<br>स्रोण<br>स्रोण<br>स्रोण<br>स्रोण<br>स्रोण<br>स्रोण<br>स्रोण<br>स्रोण<br>स्रोण<br>स्रोण<br>स्रोण<br>स्राण<br>स्रोण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्राण<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स्<br>स् | 30 5 15 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 | र ४ १ त्र १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ १ | & & & M & M & & R M A' & R A' A & & & & & & & & & & & & & & & & & | 8     | 30 0° 00 0° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 10° 1 | 38 4 24 24 24 45 28 18 18 18 18 18 28 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 |

२५७

# [ हेतु द्वार २४ ]

| नं०                                                      | हार.                                                                                                                                                   |                                                          | मिथ्या०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | अवृत्त १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | कषाय २५           | योग १५         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ | गती इन्द्रिय काय योग घेद कपाय ज्ञान संयम दर्शन लेश्या भव्य सन्नी सम्यवत्व आहारिक गुणस्थान सीव भेद पर्याप्ति प्राण संज्ञा उपयोग दर्शे दर्शे दर्शे दर्शे | 20 20 10 20 10 20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | کی دو در دسه کا دو مره می ایم در مرد کر کی دور در مرد کر در مرد کر در کرد مرد کرد کرد مرد کرد مرد کرد کرد کرد مرد کرد کرد مرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد کرد ک | DO SO WANTER SO WE WANTER SO WAS TO WE WANTER SO WE WANTE | कपाय द्वार में है | योग प्रार्म है |



२५७

#### [ हेतु द्वार २४ ]

| नं०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | द्वार.                                                                                                                        |                                                                                                 | मिध्या॰५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | अवृत्त १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | कषाय २५ | योग १५         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|
| \$\frac{1}{2} \text{ \$\frac{1}{2}  \$\frac | गती इन्द्रिय काय योग चेद कपाय हान संयम दर्शन लेश्या भन्य सम्यक्तव आहारिक गुणस्थान सीव भेद पर्यापि प्राण सहा उपयोग हरी हरी हरी | B S W S M S V B B W R R B B R B B B R B R B V S S B B R B V S S S S S S S S S S S S S S S S S S | So to N on by the down that he said that he said the said | ی دو در موه می دو رو می در در از می در در در از می در در از می در در از می در در از می در |         | योग घार में है |

२५७

## [ हेतु द्वार २४ ]

| नै०                                       | द्वार.                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | मिध्या॰५                                                                                                                                     | अषृत्त १२                                                                               | कषाय २५           | योग १५         |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|
| \$\tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau \tau | गती इन्द्रिय काय चीग वेद काय समय सम्यम दर्शन लेश्या भन्य सम्यमद्व आहारिक गुणस्थान सीव भेद पर्याप्ति प्राण संद्रा इपयोग दर्शन दर्शन दर्शन दर्शन सीव भेद पर्यापित प्राण स्ता इपयोग दर्शन | B C W C M C C C M C C M C C C C M C C C C | کی دی ک سه کا دی رق می می اور می می می می می دور می مواد کروا در دور دور دور دور در در مواد کروا در دور دور در در در دور دور در در در دور دو | ی دو در ۱۵۰ ماد در و این این او این این ۱۵۱ ماد این | क्रमाय तार में है | योग बार में है |



#### थोकडा नं. १२८

#### जीवोंके १४ भेदके प्रश्नोत्तर।

|     |       | <b>मश्च</b> |            | उत्तर                  |
|-----|-------|-------------|------------|------------------------|
| ξ   | जीवका | पक भेद क    | दां पावे १ | केवलीमें               |
| ₹   | ,     | दोय,        | 24         | <b>बेर्</b> न्द्रियमें |
| 3   | ,     | तीन,        | 3*         | मनुष्यमें              |
| 8   | ,     | चार "       | •          | <b>पकेन्द्रियमें</b>   |
| ۹   | ,     | पांच .,     | **         | भाषकर्मे               |
| Ę   | 31    | छे ,,       | •          | सम्यग्दशीमें           |
| ٠   | ,,    | सात         | ,4         | अपर्याप्तामे           |
| C   |       | आठ .        | ٠,         | अनाहारीकर्म            |
| 6   | ,,    | नच ,,       | ••         | पकान्त सरागी त्रसमें   |
| १०  | 3*    | दश          |            | त्रस कायमें            |
| ११  | ,     | पग्यारे     | ••         | पकान्त चादर सरागीर्मे  |
| १२  | .7    | बारद        |            | <b>बादरमें</b>         |
| १३  | 77    | तेरह ,,     | ξ          | पकानत छद्मस्तमे        |
| \$8 | **    | चौदा,       | ६          | सर्व मंसारी जीवोंमें   |

#### १४ गुणस्थानके प्रशासर.

| <b>স</b> শ্ব |     |          |              | <b>उत्तर</b>        |
|--------------|-----|----------|--------------|---------------------|
| १५           | पक  | गुणस्थाः | न बदा पाये १ | मिध्यान्दी जीदमें   |
|              |     |          | १—-२         | <b>घेर</b> निह्रयमे |
| \$10         | तीन |          | 1-12-15      | असर्मे              |
| 24           | खार | ••       | 1-2-5-8      | नारकी देवनादीने     |

#### थोकडा नं. १२६

#### १५ योगोंका प्रश्नोत्तर.

```
पश्च
                                      उत्तर
 १ एक योग कीसमे पावे ? वाटे वेहता जीवमें-कार्माण
                        ? वेंद्रियका पर्याप्तामें
 २ दोव योग
 ३ तीन योग
                        ? प्रथ्वीकायमें
                        ? चौरिद्रियमें
 ४ चार योग
 ५ पांच योग
                        ? षायुकायमें
                        ? असंती जीवोंमें
 ६ छे योग
                        ? केवली तेरहवें गुः में
 ७ सात योग
 ८ आठ योग
                        ? पांचेन्द्रिय अपर्याप्ता अनाहारीक के
 ९ नव योग
                        ? नव गुणस्थानमें।
                                               [ अलिख्यामें
                        ? तीजा मिश्र गुण स्थानमें
६० दश योग
                        ? देवतावोंमें
१६ इंग्यारे योग ..
                        १ पांचमें गु॰ धावकमें
१२ बारह ,,
१३ तेरद ,
                        ? तीर्यचपांचेन्द्रिमें
१४ चौदह
                        ? आहारीक जीवॉर्मे
१५ पन्दरा ,,
                        ? सर्व संसारी जीवोंमें
                १२ उपयोगका प्रश्नोत्तर.
१६ एक उपयोग ? साकार उपयोगमें सिद्ध दोते समय
                ? वेषली भगवान्में
१७ हो
           75
                ? एकेन्द्रिय जीवोर्भे
१८ सीन
           ٠,
                ? असंशी मनुष्यमें
```

? तेर्निद्र जीवोमें

१९ चार

२० पांच

\*\*

१४ कृष्ण० कापीत० ? नारकीके चरमान्तमे १५ कृष्ण० तेजस॰ ? लक्ष वर्षका देवताबोंमें ? परिवाजक कि गतिका चरमान्तमें १६ पद्म० १७ ग्रुक्तः ? उत्कष्ट स्थितिमें १८ निल॰ कापोत॰ ? तीजी नारकीमें तेनस॰ ? पल्योपमके असंख्यात भाग कि स्थितिका १९ देवताओंमें ? दश सागरोपमिक स्थितिमें। २० पद्म० २१ ? दश सागरोपम और पल्योपमके असं-शक्ल० ख्यातमें भाग अधिक स्थितिवालामें २२ कापोत॰ तेजस॰ ? दोय सागरोपमिक स्थितिर्मे ? तीन सागरोपमिक स्थितिमें ? षासुदेविक आगतिका घरमान्तर्मे २४ श्रक ? वैमानिक देवोकी प्रत्येक सागरीपमिक २५ तेलस० पद्म स्थितिमें २६ तेजस० शुक्कः ? वैमानिक देवीका चरमान्तर्मे ? वैंमानिकके एक चेदवालोंमें २७ पद्म० २८ निल कापोत तेजस॰ पद्म शप्रत्येक सागरोपम स्थितिम २९ मुख्यः निरु कापीत, तेजस, पद्मः रेपांचवा देवलोकमें ३० कापोत० तेजस० पद्म० शुक्छ० ? वासुदेवकि आगतिमें ३१ फु॰ण॰ निल्र॰ कापोत॰ तेजस० शुक्ल॰? सर्घार्ध सिद्ध वैमानमें

# थोकडा नम्बर १३१

(तीर्यंचके ४८ भेदोंका प्रश्नोत्तर.) तीर्थपका एक भेद चार त्रारीत एके न्दिवमें पाये।



२९ भेद ? तीर्यंच पकान्तमिथ्यात्वी तीनशरीरी। ., 30 भेट ? तीर्थंच पकान्त मिथ्यात्वीमें। 99 ३१ भेद ? सम्यक्टि घाणेन्द्रियके अल्जियेतीर्थः ३२ भेद ? बादर तीन शरीरीतीर्थंच जीवोर्मे । ३३ भेद ? सम्य॰ ती॰ पांचेन्द्रिय अलद्धिय तीर्यंचमें। ३४ भेद ? प्रत्येक शरीरी एक संस्थानी तीर्यचर्मे। ३५ भेद ? सम्य॰ अपर्या॰ के अलिख्यातीर्यचर्मे। ३६ भेद ? उर्ध्वलोक एक संस्थानी तीर्यंचमें। ३७ भेद ? एकेन्द्रिय पर्याप्ताका अलद्धिया ती० ३८ भेद १ एक संस्थानी तीर्यचर्मे। ३९ भेद १ तेजु० एकेन्द्रि॰ अलब्धिया तीन शरीरी ती॰ ४० भेद ? मनुष्यकी आगतिके तीर्यचमें। ४१ भेद ? तेज ॰ एकेन्द्रिं अल्द्विः प्रत्येष शरीरी तीः ४२ भेद ? उर्ध्वलोकके प्रत्येक शरीरी तीर्यचर्मे। ४३ भेद ? चार शरीरी पंचेन्द्रिक अल्द्विया तीर्यचर्मे । ४४ भेद ? प्रत्येष दारीरी तीर्यचर्मे। ४५ भेद ? तेज़॰ पकेन्द्रि॰ अलिख्या तीर्यचमें। ४६ भेद ? उध्वेलोक्षके तीर्थेचमें। ४७ भेद ? चार शरीरी एकेन्द्रि॰ अलङ्कि॰ तीर्यचमें ।

#### **一·**经(@)3··一

४८ भेद ? समुचय तीर्यचमें ।

#### थोकडा नम्बर १३१

( गुणस्थानोंके प्रश्नोत्तर )

पद्यला गुणस्थान पाये अभव्य जीवोंमें। पद्यला दूसरा गु॰ पाये असंशी सीवोंमें।

२९ भेद ? तीर्यंच पकान्तमिध्यात्वी तीनशरीरी। ,, ३० भेद ? तीर्थंच एकान्त मिथ्यात्वीमें। ३६ भेद ? सम्यक्दिष्ट घाणेन्द्रियके अलिद्धियेतीर्थः ३२ भेद ? बादर तीन शरीरीतीर्थंच जीवोर्मे। ३३ भेद १ सम्य॰ ती॰ पांचेन्द्रिय अलुद्धिय तीर्यंचमें । ३४ भेद ? प्रत्येक शरीरी एक संस्थानी तीर्यचर्मे । ३५ भेद ? सम्यः अपर्याः के अलिख्यातीर्यचर्मे। ३६ भेद ? उर्ध्वलोक एक संस्थानी तीर्यचर्मे। , , ३७ भेद ? पकेन्द्रिय पर्याप्ताका अलुद्धिया ती० ३८ भेद १ एक संस्थानी तीर्यचर्मे। ३९ भेद १ तेजु० एकेन्द्रि॰ अलिद्धिया तीन शरीरी ती॰ ४० भेद ? मनुष्यकी आगतिके तीर्यचमें। ४१ भेद ? तेज़ ॰ एकेन्द्रि अलद्धि प्रत्येष शरीरी तीव ४२ भेद १ उर्ध्वलोकके प्रत्येक दारीरी तीर्यंचमें। ४३ भेद्र १ चार शरीरी पंचेन्द्रिके अलब्दिया तीर्यंचर्मे । ४४ भेद ? प्रत्येष दारीरी तीर्थचर्मे। ४५ भेद ? तेजु॰ पकेन्द्रि॰ अलिख्या तीर्यचमें। ४६ भेद ? उर्ध्वलोक्षके तीर्थवर्मे । ४७ भेद ? चार शरीरी पकेन्द्रि॰ अल्द्रि॰ तीर्यचमें। ४८ भेद ? समुचय तीर्यचर्मे ।

#### —-%∙@⊕३•-थोकडा नम्बर १३१

( गुणस्थानोंके प्रश्नोत्तर )

पष्टला गुणस्थान पापै अभन्य जीवोंमें। पष्टला दूसरा गु॰ पापै असंकी सीदोमें।



```
तेजुलेशी गु॰ फे
             सातवो
                                           हास्यादि गु॰
  21
              आठवो
                                       ,,
                                1,
                                           सबेदी गु॰ के
  ,,
              नौवा
                                      - 22
                                           सकवायि गु॰ के
              दशवी
                                        ,,
                                ••
                                            मोहकर्मकी सत्ताके..
              इग्यारवा
                                        ,,
                                            छद्मस्थ गु॰ के
         ,,
                                        ,,
                                99
              बारहवा
          99
  ,,
                                                                97
                                            संयोगी गु॰ के
                                        ,,
                         29
          9 :
              तेरद्वा
                                                                ,,
                                            सर्वजीवॉके
                                        79
              चौद्द्रवा
                                            अवती तीवॉर्म ।
                            पकान्त संज्ञी
        और
              चोथा
तोसरा
                         ,,
                                             तीर्यच ग० के चरमानत
                                        : 2
                                 ,,
               पांचवा
                                             प्रमादि ग॰ के
                                        • •
                                 ,,
   ,,
               छठ्ठा
                                             तेजोलेशी गु॰ के
                                        ,,
                                 ,,
           93
               सातवा
   1 :
                                             हास्यादि गु॰
                                        37
                          ٠,
   1,
           ٠,
               आटवा
                                             सवेदी गु॰
               नौषा गु॰
                                      ••
                               9,
                                              सक्षपायि ..
               दशवा,
                               ,
                                      ,,
                                             मोहसत्ता 🦡
                                                                ٠,
               र्ग्यारवा०
                                      ,3
           12
                                              सुद्रमस्य • ,,
                बारहवा गु॰
                                      • •
                               33
                                              संयोगी॰
    33
                                                                99
                तेरद्वा
                                      •
                               93
                                             समुखय गुः
    99
                चौदद्या ॰
                               ٠,
                               क्षायक सम्य० वाले तीर्यंच में
    22
                       गु०
               पंचवा
 चोथो
                                           प्रमादि गु॰ के चरमान्तर्में
         और छट्टो
                        गु०
                                   ٠,
 चोथो
                                           तेनोहेशी
                        गु०
           सातवा
                                           द्यास्यादि
           आटषा
                                           संदेदी
           नौषा
                                           सद:पाचि
           दशवा
                                           मोद्यमं सत्ता
            रुग्यार्था
                                            छद्मस्य
    • 9
            बारद्वा
                                            संदोगी
            तेरद्वा
```

```
तेजुलेशी गु॰ के
             सातवो
                                 ,,
                         ٠,
                                             द्वास्यादि गु॰ के
         • •
 : 1
              आठवो
                                        ,,
                         ٩,
                                 7,
         ,,
                                             सबेदी गु॰ के
                                                                 ,,
              नौवा
                                       - >>
                                             सकवायि गु॰ के
  ,,
              दशवो
                                         ,,
                                 ,,
                                             मोहकर्मकी सत्ताके
          ٠,
  ٠,
              इग्यारवा
                                         ,,
                                 ,,
                                              छद्मस्थ गु॰ के
          ,,
                                         ,,
  ,,
                                 ,,
                         "
               बारहवा
          ,,
  99
                                                                  ٠,
                                              संयोगी गु० के
                                         ,,
                                 ,,
                          ,,
               तेरहवा
  97
                                                                  ,,
                                              सर्वजीवींके
                                         79
                                 ,,
                          23
               चौदहवा
  ,,
                                              अवती तीवोंमें।
                             एकान्त संज्ञी
         और
               चोथा
तोसरा
                                               तीर्थच गु० के चरमान्त
                                         "
                          ,,
                पांचवा
           ,,
                                               प्रमादि ग॰ के
                                          ,,
                                  99
                          ٠,
               छठ्ठा
   ,,
                                               तेजोलेशों गु॰ के
                                          77
                                  ,,
                           2 4
                सातवा
   29
                                               द्वास्यादि गु॰ के
                                          "
                                   ٠,
                           ,,
           ٠,
                आठवा
    ,,
                                               सवेदी गु॰
                                                                   ,,
                नौषा गु॰
                                3,
                                               सक्तपायि "
    , 5
                                                                   •
                द्शवा ,
                                        ,,
                                9,
                                               मोदसत्ता :
                                                                   99
                र्ग्यारवा०
                                        ,3
                                ٠,
                                                त्तद्मस्थ॰ ,,
    15
                                                                   2
                 बारद्या गु॰
                                        ;;
                                "
                                                संयोगी॰
    53
            33
                 तेरद्वा
                                        ::
                                23
                                               समुचय ग्र॰
            ٠,
    "
                 चौदहवा॰
                                • •
                                 क्षायक सम्य० वाले तीर्थंच में
    33
                पंचवा
                         गु०
                                             प्रमादि गु॰ के चरमान्तर्में
         ओर
 चोथो
          और एट्टो
                         गु०
  चोथो
                                             तेज्ञोलेशी
                         गु०
            सातवा
                                              द्यास्यादि
            आरुघा
                          ,,
                                             संघेदी
             नोघा
                           ,,
                                             सद्यायि
             दशवा
                                              मोदकर्म सत्ता
             र्ग्यार्घा
                                              छद्मस्य
             वारदवा
                                              संयोगी
              तेरद्वा
```

```
,, ,, इग्यारवा ?
                      ,, मोइसत्ता फे
                      ,, छद्मस्थ के
  ,, ,, बारहवा ?
                          सयोगी के
  ,, ,, तेरहवा ?
                      " समुचय गु॰ के
       .. चौदवा ?
नौवा और दशवा गु॰ ? अवेदी सकषायि गु॰ मे पावे
      ,, इग्यारचा ? ,, मोहसत्ता के चरमान्तर्मे
     ,, वारएवा १,, छद्मस्य गु॰ के ,,
                       संयोगी ,, के ,,
      ,, तेरद्वा ? ,,
      ,, चोद्दवा॰ १ , समुचय ,, के ,,
दशवा और इंग्यारवा॰ ? मोह अवन्ध मोहसत्ता गु॰ मे पाये
  " " बारएवा १ " छद्मस्य गु॰ चरमान्तर्मे
                          सयोगी येः
       .. तेरद्या ? ..
  ,, ,, चौदवा ? ,, समुचय गु० के .
इग्यारवा और बारहवा ? घीतराग छद्मस्य गु॰ ते पाघे
      , तेरहवा ? . सयोगी वे चरमान्त में
  ,. .. चोद्दवा? .. समुचय गु॰ के चरमान्त में
वारहवा और तेरहवा ? क्षीण मोध संयोगी में पावे
       .. चौद्रह्या०? , समुचय गु० के चरमान्तर्में
तेरहवा और चोद्रहवा गु॰ ? वेबली भगवान में पावे
```

भ नौंव गुरु के रोप दो समय रहते हव अवदी हो जाते है



```
घोषो पांचघो छही गु॰ ? क्षायक सम्यवत्व प्रमादो में पावे।
 चोथासे
                             "
          सातवा तक
                                        तेजोंलेशी में पावे।
   22
                                    9,
                                        हास्यादि में
          आठवा तक
   23
          नौवा तक ?
                                        सवेदी में
                                                      37
   77
                                        सकपायि में
          द्शवा तक
   ::
          इग्यारवा तक ?
                                        मोदसता
                             "
                                                      **
   29
                                    ,,
                                        छदमस्धो में
          बारद्वा तक
   23
                                                      22
          तेरहवा तक?
                                        संयोगी में
   29
                             27
          चोंद्दवा तक ?
                                       समुचय गु॰
                             अप्रमादीमें पावे।
         छठ्ठी सातवी ?
                        व्रती
                         ,,
                              दास्यादि में पावे।
पांचवासे आठवातक ?
                         "
                              सवदीमे
         नौषातक
                         ٠,
                             सकपाथि में
         दश्यातक :
                              मोहसता में
          र्ग्यारवातक
          बारद्यातक ?
                         2:
                              छदमस्य में
   33
         तेरचातक ?
                              सयोगी में
                                           23
   97
         चौद्द्वधातक ?
                              समुचय में
छटो सातवो आठवो !
                       मुनि
                             दास्यादि में
                       मुनि
घटासे नौधातक ?
                             सवेदी में
                             मक्षायि में
      द्शवातक ?
   •
   23
       र्ग्यारधातकः?
                             मोदसत्ता में
      चारद्यातकः?
                             द्यदमस्थो में
      तेरद्वातवा
                             संयोगी में
      चौद्धातकः ?
                             समुचय में
  77
सातवा आठवा नीवा ग्र
                        े अप्रमत्त संवेदीमें पांचे।
                         अप्रमत्त सक्यायिमें
सातवासे दशयातक
                                 मोदसत्तामें
  ;;
         इग्यारघातयः
                                 सदमस्योमे
         यारहघातकः
```





पूज्यपाद पातःस्मरागीय मुनिश्री श्री १००८ श्री श्री ज्ञानसुन्दरजी महाराज साहित का सं∙ १६८० का चतुर्मास लोहावट याम में हुवा जिसके जरिये धर्मोन्नति∙

**-%**(@)3∻-

मारवाड स्टेट जोधपुर करने फलोदी से ब्राठ कोशके फासले पर लोहा-वट नाम का प्राम है जिसके दो वास. एक जाटावास जिसमें एक जिनमन्दिर एक धर्मशाला एक उपासरा १२९ घर जैनों के ब्राच्छे धनाहन धर्मपर अद्धा रखनेवाले है दूसरा विसनोइबास जिसमें एक जिनमन्दिर एक धर्मशाला ४० घर जैनो के ४० घर स्थानकवासी भाइयों के हैं सुनि श्रीका चातुर्मास जाटावास में हुवा धा घ्रापश्री की विहना छोर मधुर ज्याख्यान हारा जिन शासन कि ब्राच्छी उत्तति हुई वह हमारे वाचक वर्ग के ब्रानुमीदन के लिये यहां पर संविष्ठसे उहेस कर एज्यवर सुनि महाराजों से महत्रक्षक में विहार करने कि सविषय विनित्त करने हैं।

(१) तीन वर्षों से प्रार्थना-दिनति करते हुदे हमारे सङ्ग्य से

हारा जनता को श्रमृतपान करानेका है, तद्वुसार स्वल्प समय में २०००० ट्रेक्ट ह्रपवा के जनता की सेवा में भेज दिये गये हैं।

- (१) जमाना हाल के मुताबिक श्रापश्री के उपदेश से चैत वर् है के रोज यहांपर श्री जैन नवयुवक मित्र मगडल की स्थापना हुई जिसमें श्रच्छे श्रच्छे मातवर लोक शरीक है प्रेसिडन्ट सेकेटरी मेम्बरादि के ६९ नाम दर्ज है मगडल का उद्देश समाज सेवा श्रीर ज्ञान प्रचार करने का है इस मगडल के जिरये श्रीर युजर्गों की सहायता से हमारी न्याति जाति में वहुत ही सुधारा हुवा है जैसे श्रीसवाल श्रीर इतर जाति एक ही पट में जीमते थे वह श्रलग श्रलग करवा दिये गये—पागी के वरननो पर मेम्बर को मुकरर कर दिये गये वह पागी ह्यान के पीलाया करे जीमग्रवार में भूठा इतना पडता था कि घरधग्री को वडीभारी तुबराान श्रीर श्रसंख्य जीवों को हानि होती थी वह व्रशेवाज भी निर्मूल हो गया, इतना ही नहीं किन्तु फजूल खरचे पर भी श्रंबुरा रखने में हजारो रूपैया का फायहा द्रसाल में होने लग गया जिसमें हमारी श्राधींक स्थित में भी बहुत सुधारा हुवा श्रीर हो रहा है।
- (६) मित्र मण्डल के जिर्थे धार्मीक हान का भी प्रचार दहुत हुना जो कि धोकड जीवविचार नवतत्त्व दंडक प्रकरणादि दहुत से लोग कराठन्य कर तत्त्वहान में प्रवेश हुवे झौर होने के उस्मेद्दार हो रहे हैं करीवत ४० सेम्बर धोकड कराठस्य करते हैं जिसमें ५--६ जयों तों झच्छे धोता वन गये हैं झौर हानमें कृष्टि भी झिषक हो रही हैं।

- (८) सभाष्ट्रो, कमेटीस्रो, मिर्टीगो पिटलक भाषणोद्वारा जमानेकी खबर जनताको दी गइ थी रेसम या बिदेशी, हिंसामय, पदार्थोका त्याग भी कितनेही भाई बहिनोने किया था स्त्रौर समाजमें जागृतिभी अच्छि हुइ थी स्त्रौर श्री वीरजयन्ति श्री रत्नप्रभसूरी जयन्ति. दादाजीकी जयन्ति के समय पिटलक सभावों द्वारा जैनधर्मकी महत्वता पर बडेही जोशीले भाषण हुवे थे.
- (९) पुस्तकोंका प्रचारभी हमारा प्राम श्रीर समय के मुकावल कुष्ट्य कम नहीं हुवा, निम्न लिखित पुस्तके हमारे यहाँसे प्रकाशित हुई है.

१००० श्री स्तवन संग्रह भाग चोथा.

१००० श्री भावप्रकरण सावचूरी.

५००० भी द्रच्यानुयोग हितीय प्रवेशिका.

१००० श्री शीमबोप भाग १-२-३-१-१ पांची भागतिः हजार हजार नकल एकही कपडेकि जिल्हमें बन्धाहरा है.

५००० श्री गुगानुगग कूलक भाषान्तर.

१००० श्री महासती सुरसुन्द्री रसीक कथा.

१००० श्री मुनि नाममाला जिल्मे ७४० मुनीयोंको बन्डन.

५००० श्री पंचप्रतिक्रमण सूत्र विधि सहित. ( कुल २००००)

(१०) पुरनके त्रपानेमें मदद भी धन्दरी मिलीधी.

१०००) श्री भगवतीसृत्र प्रारंभमे पृजाका.

२६०) श्री भगवती सन्न समाप्त मे पृजादा.

- (७) आपभी के विराजने से जिन आगमों का नाम तक हम नहीं जानने थे और उन आगमों का अवगा करना तो हमारे लिये मरूम्थल में कल्पवृत्त की माफिक मुश्किल था परन्तु आपओं की कृप से निम्न लिखिन आगमों की वाचना हमारे यहां हुई थी।
  - १ श्रीमद् भगवतीजी मृत्र शतक ४१-१३८
  - ४ श्री निरियावलीकाजी सूत्र श्रध्ययन ४२
  - १ श्री दशवेकालिकजी सूत्र श्रध्ययन १०
  - १ श्री स्राचागंगजी मृत्र स्रध्ययन २४
  - १ श्री उनगध्ययनजी सूत्र ऋध्ययन ३६
  - १ श्री जम्बुद्विपपन्नति सूत्र.
  - १ श्री पत्रवगाजी सूत्र पर ३६
  - १ श्री उपासकद्शांग मृत्र ऋध्ययन १०

कुल १२ सूत्र ख्रीर 😄 प्रकरण की वाचना हुई ।

आपश्रीकी व्याख्यान शैली—स्याद्यास्य और वृक्ति ह्यान्यादिसं समलानेकी शक्ति इतनी प्रवक्त्यी कि सामान्य बुढ़ियाले के भी समलने द्या लावे. क्यापके व्याख्यानमें जैनोंके सिवाय स्थानकवानी भाई तथा सरकारी कमेचारी वर्ग स्टेशन बाबुली, पोष्ट बाबुली, मास्टरकी बुलीस थागुद्दकी क्यादि भी क्याया करते थे हमारे प्राप्तमे गांचु माध्वियों सदेव क्याया करती है चतुमांस भी हुवा करते है किन्तु इतने क्यायम इस स्वासाके साथ क्यापश्रीके मुखाबिंद्रेंदे ही सुते हैं।

प्रभावनाभी हुइधी (२) श्रावण वद ३ कों फलोदीसे श्री संघमावक गुलेच्छा कोचर वेद लोंकड ललवाणी लोढा लुगावत लुगीया छाजेड चोपडा मालु बोरा मीनी बुबकीया वरडीया छलागी सराफ कानुंगा मडीया नेमाणी भन्साली कोठारी डाकलीया सेठीया नावटा नाहार कवाड चोग्डीया संखलेचा वद्घावत पारख ढढा आदि करीवन् २५० आदमी श्रीर वाइयां मुनिश्री के दर्शनार्थी श्राये थे उन फलोदीवालोकी तम्फर्स दोनों वासोके जैनोंको स्वामीवात्सल्य दिया गया था तथा शाहा धनराजजी आशकरणजी गुलेच्छाकी तर्फसे पूजा भगाइ गई थी आर चांदीकी ध्वजा श्रीर खोपरे रू १०१) के श्रीमन्दिरजीमें चढाये गये धे प्रभावना भी दी गइथी (३) श्री जैन नवयुवक मित्र मगडलकी नरफर्स स्वामिवात्सन्य फलोदीवालोंको दिया गया था (४) शाह शेग्चंड्जी पारवकी तरफसे (१) शाहा श्रागरचंदजी पारवकी नरफसे (६) श्री भगवतीजी समाप्त पर फलोदीवाले करीवन २५० श्रादमी श्रोर श्रोरतीं आइ थी जिसको शाह ह्रोगमलजी कोचरकी तरफले स्वामिबाल्मल्य दिया गया था इस सुम्रवसरपर फलोटीवाले मुत्ताजी सीवदानमलजीकी नरपाने नालीयरों की प्रभावना हुईथी वेद ढंढोकी तरफसे नथा भावकोंकी तरफसे तथा कोचगेकी तरफसं एवं च्यार प्रभावनाओं भी वही उदारतासे हुइथी. अन्तमे जेठ वट ७ को मुनिश्रीके विहार समय वरीवन २५-३० भाइयों पली तक पहचाने को गये वहां पक्षीमे शाह हरोगमजर्जी कोचर की उरफले स्वामिवात्सल्य हुवा था पत्नी के न्यानिभाइयों को भी धामन्त्रसा किया था यानि, धर्म की झरंतरी उलि गई।

( १३ ) भगवान कि भनिके लिये बन्घोडे भी बडी धामभूमसे



#### ॥ श्री वीतरागाय नमः॥

नम्बर.

ता.

## श्री जैन नवयुवक मित्रमंडल.

### मुः लोहावट-जाटावास ( मारवाड. )

चीर सं. २४४६

विक्रम सं. १६७६

पूक्य मुनि श्री हरिसागरजी तथा मुनि श्री हानसुन्दरजी महाराज साहिब के सद्उपदेशसे सं १९७६ का चैत वद ९ दानिस्ररवार को इस मंडलकी शुभ स्थापना हुई हैं। मित्र मंडलका खास उद्देश समाजसेवा और हानप्रचार करनेका हैं। पहले यह मंडल नवयुवकों से ही स्थापित हुवा था परन्तु मंडलका कार्यकाम अच्छा होनेसे अधिक उम्मरवाले सज्जानें भी मंडलमं सामिल हो कर मंडलके उत्साहमें अभिवृद्धि की हैं।

| 9 श्रीमान् प्रेसिडेन्ट द्योगमलजी कोचर लोहावट. जतर्भुजजी १९) २ ,, वाइस प्रेसीडेन्ट इन्द्रचन्द्रजी परिख रामलमलजी १९) ३ ,, नायव प्रेसिडेन्ट खेतमलजी कोचर ,. रीरदानजी १९) ४ ,, चीफ सेबेटरी रेग्लबंदजी परिख ,, रज्ञारीमलजी १९) ५ ,, जोइन्ट सेबेटरी पुनमचंदर्जी लुसीया ,, रत्नालालजी ३) ६ ,, ,, इन्द्रबंदजी परिख ,, चीनसमलजी ३) ७ ,, सेबेटरी मामवलालजी परिख ,, हीरालालजी ५) ८ ,, आसीस्टेन्ट में रीखवमलजी संघी कुचेराइल १) | नम्बर.     | मुयारिक नामावली.                                                                                                                                                                                           | ग्राम.                    | पिताका नाम.                                                                                   | नापींच चनदा                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ५ श्रीयुक्त भेष्ट्यर क्ष्मरचन्दर्जी पारख लोहाददः, आइदांनजी ३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | א ה מי ה א | ,, वाइस प्रेसीडेन्ट इन्द्रचन्द्रजी पाँ<br>,, नायव प्रेसिडेन्ट खेतमलजी कोच<br>,, चीफ सेबेटरी रेक्चंद्रजी पारख<br>,, जोइन्ट सेबेटरी पुनमचंद्रजी लुए<br>,, इन्द्रचंद्रजी पारव<br>,, मेक्टेटरी मामक्लालजी पारव | खि ,,<br>रि ,,<br>पिया ,, | रायटमलर्जा<br>पीरदानजी<br>हजारीमलजी<br>रत्नालालर्जी<br>चीनहमलर्जी<br>हीरालालर्जी<br>कुचेरादाल | a)<br>a)<br>a)<br>a)<br>a) |



#### ॥ श्री वीतरागाय नमः ॥

नम्बर.

ता.

## श्री जैन नवयुवक मित्रमंडल.

मुः लोहावट-जाटावास ( मारवाड. )

वीर सं. २४४६

विक्रम सं. १६७६

पूच्य मुनि श्री हरिसागरजी तथा मुनि श्री ज्ञानसुन्दरजी महाराज साहिब के सद्उपदेशसे सं १९७६ का चैत वद ९ श-निश्चरवार को इस मंडलकी शुभ स्थापना हुई है। मित्र मंडलका खास उद्देश समाजसेवा और ज्ञानप्रचार करनेका है। पहले यह मंडल नवयुवकों से ही स्थापित हुवा था परन्तु मंडलका कार्यक्रम अच्छा होनेसे अधिक उम्मरवाले सज्जानें भी मंडलमें सामिल हो कर मंडलके उत्साहमें अभिवृद्धि की है।

पिताका नाम. प्रापीक नग्दा ग्राम. नम्बर. मुवारिक नामावली. श्रीमान् प्रेसिडेन्ट छोगमलजी कोचर लोहावट. चतर्भुजजी 991 ٩ राघलमलजी 99) वाइस प्रेसीडेन्ट इन्द्रचनद्रजी पाँग्स दीरदानजी नायव प्रेसिडेन्ट खेतमलजी कोचर ( ب ś ٠, रजारीमलजी 95) चीप सबेटरी रेखनंदजी पारत ,, जोइन्ट सेवेटरी पुनमचंदजी लुणीया " रत्नालालजी 3) चीनएमलर्जः ट्रन्द्रचंदजी पारग . . ) र्दिसलालकी । मेकेटरी माणकलालजी पारा 4) U आसीस्टेन्ट से. शरावमलजी गंधी 4) -श्रीयुक्त सम्बर क्षमरचन्दर्जी पास्य 💎 लोहायड. 3 )

| •   |                                  |         |                   |            |
|-----|----------------------------------|---------|-------------------|------------|
| ₹४  | श्रीयुक्त मेम्बर सुखलालर्जा पारख | लोहावट. | मोतीलालजी         | 1 \$)      |
| ર્ષ | ,, ,, सौमरथमलजी चोपडा            | 7,      | हीरालालजी         | 9)         |
| ३६  | ,, अलसीदासजी कोचर                | ,,      | पूनमचंदजी         | (}         |
| ३७  | ,, ,, इन्द्रचंदजी वैद            | रातगढ   | सीवलालजी          | (\$        |
| ३८  | ,, ,, ठाकुरलारुजी चोपडा          | लो॰     | रखचंदजी           | (۶         |
| 35  | ,, ,, घेवरचन्दर्जी वोधरा         | ,,      | रावलमलजी          | (۶)        |
| ४०  | ,, ,, कन्यालालजी पारख            | ,,      | जमनालालजी         | ( 2)       |
| 89  | ,, ,, संपतलालर्जा पारख           | ,,      | इन्दरचंदजी        | (\$        |
| ४२  | ,, , नेमिचंदजी पारस              | ,,      | हीरालालजी         | (\$        |
| ४३  | ,, , हमराजजी पारख                | ,,      | चांनणमलजी         | (۶         |
| 88  | ,, ,, भभूतमलर्जा कोचर            | ,,      | हस्तिमलर्जा       | 3)         |
| 88  | ,, ., भीखमचंदजी कोचर             | ,,      | मेघराजजी          | 3)         |
| γξ  | ,, ,, गोदुलालजी सेटीया           | ,,      | छोगमलर्जा         | 3)         |
| υ¥  | ,, ,, जोरावरमलर्जा वैद           | फलोदी   | बदनमलजी           | <b>(</b> ) |
| 28  | ,, ,, खतमलजी पारख                | लो॰     | ह्जारीमलजी        | ₹)         |
| 38  | ,, ,, गरोशमलजी पारख              | ,.      | मनमुखदासजी        | ۶)         |
| ko  | ,, , संपतलालजी पारख              | ,,      | रीराललजी          | ₹)         |
| ११  | ,, , सहसमलजी पारख                | .,      | छोगमलजी           | ₹.)        |
| 42  | ,, ,, तनमुखदासजी कोचर            | .,      | जेडमलर्जा।<br>-   | ₹)         |
| 83  | ,, भीखसमनंदर्जा पारन             |         | मुलचंदर्जा        | ₹3         |
| 48  | ,, सुगनमलर्जी पारम्य             | ,       | चुनितालर्जः       | = }        |
| ५६  | ., , जुगरामजी पाररा              | **      | रत्स्लालको        | क्ष        |
| Xξ  | ,, जमनालालजी पारग                | -       | मुलचेहर्जा        | 3)         |
| 4/2 | o, , वित्रमलजी कोचर              | ••      | <b>प्रशुहोन</b> ई | ÷ .        |



श्री रत्नप्रभाकर ज्ञानपुष्पमाला श्रॉफीस फलोदीसे आजतक पुस्तकें प्रसिद्ध हुइ जिस्का.

# सूचीपत्र.

इस संस्थाका जन्म-पूज्यपाद परम योगिराज मुनिधी रत्निषजयजी महाराज तथा मुनिधी ज्ञानसुन्दरजी महारा-नके सदुपदेशसे हुवा है. संस्थाका खास उद्देश छोटे छोटे ट्रेक्ट हारा समाजर्मे ज्ञानप्रचार बढानेका है. इस संस्था होरा ज्ञानप्रचार बढानेकों प्रथम सहायता फलोदी धी संघकी तफंसे मिली है, बास्ते यह संस्था फलोदी धी संघका सहप उपकार मानती है।

| गुरुया. | पुस्तकोंक नाम.                             | विषय                      | उत्त प्रति. | द्रीसत्त.    |
|---------|--------------------------------------------|---------------------------|-------------|--------------|
| 9       | श्री प्रतिमा छत्तीसी                       | ३२ सन्तेंमें मृति है      | 70000       | 1011         |
| إبة     | गयवर विलास                                 | ३२ सुत्रोंका मूल पाट      | 2000        | 4)           |
| 5       | दान छत्तीसी                                | तरापर्न्या दयादानका निः ) | Acce        | )<1          |
| ۶       | भनुकम्पा छत्तीर्ता 🗦                       | ष्ध करते हैं जिल्ला उत्तर | 8000        | ) = H        |
| Ł       | प्रथमाला प्रथ १००                          | ३२ स्त्रीक मृत पाटने प्रश | 3 c e e     |              |
| ξ       | स्तवन संग्रह भाग ९ ली                      | किन न्तुनि                | i = c c     | <b>5</b> " · |
| હ       | वैतीम बोलोंका धोकरा.                       | इम्याहरीगरेः योल          | 9000        | -)           |
| =       | दादा साहियकी पृजा                          | गुरपद पृद्य               | E,cer       | =1           |
| 5       | <ul> <li>नचर्यकी पब्लिक गोर्टास</li> </ul> | हुँग्वोबी चर्चावा झानंबरा | 5000        | मेर          |

| ३४        | शीघ्रवोध भाग ७ वां          | विविध प्रश्नोत्तर       | २०००    | (=)   |
|-----------|-----------------------------|-------------------------|---------|-------|
| 3.8       | मेभतनामो गु० हि०            | वर्तमान धमालका दर्शन    | 8800    | 11)   |
| ₹ ६       | तीन निर्नामा लेखोंके उत्तर  | सत्यताकी कसोटी          | २०००    | भेट   |
| ३७        | भोशीया ज्ञान लीस्ट          | पुस्तकोंके नाम नम्बर    | 9000    | भेड   |
| ₹ ८       | शीघ्रवोध भाग ⊏ वां          | भगवतीसूत्रका सूच्म वि०  | 2000    | 1)    |
| ₹€        | शीघ्रबोध भाग ९ वां          | गुणस्थानादि विविध वि०   | 2000    | ı)    |
| ४०        | नन्दीस्त्र मूलपाट           | पांच ज्ञान              | 9000    | =)    |
| ४१        | तीर्थयात्रा स्तवन           | यात्रा दरम्यान तिर्थ    | 3 6 0 0 | भेट   |
| ४२        | शीघ्रवोध भाग १० वां         | चौवीस ठाणा द्रव्यानु०   | २८००    | भेट   |
| ४३        | भ्रमे साधु शामाटे थया       | साधुर्वोका कर्त्तन्य    | 9000    | भेट   |
| ४४        | विनितिशतक                   | वर्तमान वर्तारो         | 2000    | भेट   |
| 84        | प्रव्यानुयोग प्र० प्रवंशिका | द्रव्यानुयोग विषय       | 4000    | भेड   |
| ૪૬        | शीघ्रयोध भाग ११ वां         | प्रज्ञापना सूत्रका सार  | 9000    | 1)    |
| ४७        | शीप्रवोध भाग १२ वां         | प्रज्ञापना सुत्रका सार  | 9000    | 1)    |
| κ۳        | शीघ्रवीध भाग १३ वां         | गणितानुयोग              | 9000    | ι)    |
| 33        | सीप्रवोध भाग १४ वां         | नारकी देवलोकादि क्षेत्र | 9000    | 1)    |
| Łс        | +आनंदपन चौवीसी              | चौवीस भगवानके स्तवन     | Sece    | भेट   |
| 49        | शीघ्रवोध भाग १५ वां         | धागमोंके प्रधीत्तर      | 9000    | 1)    |
| Ł۶        | शीप्रबोध भाग १६ यां         | भागमों के प्रशीलर       | 9000    | 1)    |
| ¥3        | वया यत्तीसी                 | चेतनयंक सुमति कुमति     | 9000    | शनवि. |
| ķγ        | च्याख्याविलास भाग २ जा      | संस्कृत भोक             | 9000    | ,.    |
| <b>ક્</b> | व्याख्यावालस भाग ३ जा       | प्राकृत शोक             | 9000    | "     |
| Łζ        | व्याख्याविलास भाग ४ था      | भाषार्वा कविता          | 9000    | ,,    |
| ي پ       | स्वाध्याय गहुंली संग्रह     | दिविध विषय              | 9.60    | *,    |

